# संत तुकाराम

हरि रामचंद्र दिवेकर एम० ए॰, डी॰ लिट्॰( पेरिस )

१९५०

हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

मुल्य: तीन रुपये

#### प्रकाशकीय वक्तव्य

हिंदी तथा मराठी साहित्य के विद्वान् डाक्टर हरि रामचद्र दिवेकर, एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस) की प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करसा १६३७ में प्रकाशित हुन्ना था। कुछ वर्षों से यह पुस्तक न्नप्राप्य थी। पुस्तक की निरंतर माँग रही है, न्नप्रतप्य न्नप्रदेश हो रहा है।

#### प्रथम संस्करण का उपोद्ध्यात

दुनिया दिन-ब-दिन बदलती ही नहीं, छोटी भी होती जाती है । श्राह्मात देश तो क्या अज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं । एक समय वह था कि 'न वदेशावनीं भाषां न गच्छेज्जैनमंदिरम्' प्रकार के आदेश दिए जाते थे । अब ऐसा समय आ गया है कि—

चाहे जहाँ जास्रो, करो चाहे तुम्हारा दिल वही। ज्ञान को, संपत्ति को, स्थारोग्य को लास्रो सही।।

इस अवस्था में हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, हर देश में विचरण करना और उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने घर ले आना पुरुषार्थ समका जाता है। अपनी-अपनी भाषा के साथ अप्रेज़ी तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा अपनी प्रांतीय संस्कृति के साथ पौर्वात्य राष्ट्रोय तथा पाश्चात्य विजातीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक हो रहा है। ज्ञान-प्राप्ति के साधन जो ग्रंथ माने जाते हैं उन में महा-पुरुषों के जीवन-वृत्तांत का स्थान ऊँचा है—वे महापुरुष संत हो या सूर, गरीव या अभीर। इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्माओं के जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है। इस छोटी-सी पुस्तिका में एक ऐसे ही महाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ है।

मुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु जब दुःख श्रा पड़ता है, श्रापित्यों के श्राघातों से हम उकराए जाते हैं, उसी समय हम सब को एक दूसरे की याद श्राती है, श्रीर उसी समय ईश्वर स्काने लगता है। परकीय साम्राज्य के श्रांतर्गत हिंदुस्तान में जिस एकता की श्राशा की जा रही है, वह कदापि न की जाती, यदि भारत श्रपनी प्राचीन पद्धति से ही स्वयं-शासित रहता। एक ही भाइ में भुने हुए भिन्न-भिन्न भाँति के दाने जब एक ही चक्की के

पाटों में पीसे जाते हैं, तो वे ऋपना मेद-भाव छोड़ कर ऐसे एक जीव होते हैं कि उन में ऋपना-ऋपना स्वाद रहते भी एक नया स्वाद ऋग जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय ऋगए हैं, जब भारतीय परकीयों के वश हो कर गुलामी में गड़ गए थे। उन दिनों उन्हें केवल एक परमेश्वर का ही सहारा था। उसी के ऋगधार से तत्कालीन महात्माऋगें ने फिर से देश में नया चैतन्य डाल कर पुनस्त्थान कर दिखाया। ऋगज का समय भी वैसा ही है ऋगैर इसी लिए ऐसे सब महात्माऋगें के चरित्र हमें ऋधिक स्फूर्ति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग दिखला सकते हैं।

श्रीशंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, जयदेव, कबीर, नानक, नरसीमेहता इत्यादि महात्मा लोग इसी श्रेणी के हैं। भगवद्भक्त तकाराम जिन की जीवनी इस पुस्तक में जिल्ली है इसी कोटि के पुरुष थे। इन सब महात्मात्रों के जीवन भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार के थे। प्रांतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रयत्न यद्यपि अलग-अलग दीख पडते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूत्र साधारण-सा जान पड़ता है। वह है जनता की सेवा करते हुए उन्हें जगाना श्रीर जगाते हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्नेह को आहति परोपकारार्थ देने का है। वह बेचारा यह नहीं विचार करता कि 'मेरा प्रकाश कितना पड़ेगा, श्रौर किस-किस कोने का श्रंधेरा उस से दूरहोगा'। न वह ऐसी डींग मारता है कि 'देखो, मैं ऋंघेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी ही शरण लो तो अधेरे से बचोगे, अन्यथा नहीं। खुद को जलाते ही उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य जीवन दिखला देती है। ठीक इसी तरह महात्मात्रों के जीवन रहते हैं। उन के विशुद्ध श्राचरण को देखकर लोग स्वयं ही श्रपने को सुधारते हैं श्रीर श्रज्ञान-पथ को छोड़ सन्मार्ग से चलने लगते हैं। श्राज के दांभिक दिनों में इस बात का।ज्ञान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ,

करना हो, वह हम शांति-पूर्वक दूसरों को न दुखाते हुए करें। यदि तुकाराम की जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इस बात को मली-माँति समक लें, तो इस पुस्तक के जिखने का तथा प्रकाशित करने का हेतु कुछ तो सफल अवश्य ही हो जावेगा।

हरि रामचंद्र दिवेकर

# विषय-सूची

| ाथम परिच्छेद्ः महाराष्ट्र भक्तिषमं<br>द्वेतीय परिच्छेदः तुकाराम का जन्म<br>इतीय परिच्छेदः तुकाराम का संसार-सुख                                         | 8                 |                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                        | १३                |                                 |     |
|                                                                                                                                                        | २७                |                                 |     |
| चतुर्थ परिच्छेद : तुकाराम विरक्त कैसे हुए ?                                                                                                            | ¥•                |                                 |     |
| पञ्चम परिच्छेदः तुकाराम की साधना                                                                                                                       | ' ५६              |                                 |     |
| षष्ठ परिच्छेद : तुकाराम जी की कसौटी                                                                                                                    | હય                |                                 |     |
| सप्तम परिच्छेद : सिद्धावस्था त्रौर प्रयाण                                                                                                              | <b>Y3</b>         |                                 |     |
| श्चष्टम परिच्छेदः श्चमंगों का बहिरंग<br>नवम परिच्छेदः देव-भक्त संवाद<br>दशम पारच्छेदः श्चात्म-परीज्ञ्ग् श्चौर श्चनुताप<br>एकादश परिच्छेदः श्चात्मानुभव | १५५<br>१२७<br>११३ |                                 |     |
|                                                                                                                                                        |                   | द्वादश परिच्छेद : सदुपदेश       | १६६ |
|                                                                                                                                                        |                   | त्रयोदश परिच्छेदः संत-माहात्म्य | १८५ |
|                                                                                                                                                        |                   | चतुर्दश परिच्छेद ः ईश्वर-भक्ति  | १९७ |
| पचदश परिच्छेद : तुकाराम जी की हिंदी-कविता                                                                                                              | <b>૨</b> શ્પ      |                                 |     |

## प्रथम परिच्छेद : महाराष्ट्र भक्तिधर्म

श्रानराज ने श्रानवल डाली जो बुनियाद । नामदेव ने नामवश रचो भक्य प्रासाद ॥ एकनाथ ने एकता रंग दिया चहुँ श्रोर । उसी भक्तिपर धर्म का तुकाराम सिरमोर ॥

भक्ति की कल्पना बड़ी प्राचीन है। तन, मन, घन सब का श्रहं-कार छोड़ पूर्णतया परमेश्वर की शरण में जाना यही इस का मुख्य मर्म है। कुछ वैदिक स्कों में—विशेषत: विषष्ठ-कृत वरुणस्कों में इस की मलक भलीभाँति दिखाई देती है। उपनिषदों में तो यह कल्पना मूर्तस्वरूप पाकर 'भक्ति' इस नाम से भी ज्ञात है। गीता में ज्ञान श्रौर कम के साथ यह एक भगवत्प्राप्ति का तीसरा मार्ग ही माना गया है। किसी श्रवांचीन धर्म या घार्मिक पंथ को भी देखिए, उसमें भी किसी न किसी स्वरूप में भक्ति का दर्शन श्राप श्रवश्य पावेंगे।

इस का कारण विल्कुल साफ़ है। प्रेम का कल्पना प्राणिमात्र के द्ध्य में जन्म से ही पाई जाती है। माता प्रेम का त्रादर्श-स्वरूप है। इस माता से भी बढ़कर परमेश्वर प्रेममय है। एक बार यह कल्पना कर लेने के बाद फिर ऐसा कहना युक्तिसगत नहीं जान पड़ता कि उस परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए मनुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना चाहिए या कुछ विशिष्ट कमों का उसे त्राचरण करना चाहिए। यदि ज्ञान त्रीर कमें यही केवल परमेश्वर प्राप्ति के दो मार्ग माने जावें, तो उन बेचारे जीवों को, जिन में न तो ज्ञान की सूहम बातें समफ्तने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने-योग्य सामर्थ्य है, कुछ सहारा ही न रहेगा। भक्ति-मार्ग के लिए न तो कर्म की त्रावश्यकता है, न ज्ञान की। यहाँ तो केवल त्रानन्य-भाव की त्रपेचा है। "मैं तो

किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, जन्म भर मैंने बुरे ही बुरे काम किए हैं, पिततों से भी मैं पितत हूँ," इतनी स्रात्मविषयक नीची कल्पना रहते हुए भी"परमेश्वर सत्यस्वरूप है, वह दयामय है, वह मेरा त्याग कदापि नहीं करेगा, वहां मेरा बेड़ा पार लगावेगा, वहीं मेरे सब संकटों को हरण करेगा, वहीं मेरा उद्धार करेगा" यह श्रद्धा मन में उत्पन्न होना श्रौर उसो पर सब प्रकार से निर्मर रहना, भक्ति का अनन्य लच्चण है। इस दुःखमय संसार के कंटकमय पथ पर चलते-चलते जब जीव ऊव जाता है, अञ्झा काम करते हुए भी जब उसे बुरा ही फल मिलता रहता है, किसी का भी उसे सहारा नहीं रहता, ऋहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता है, तब इस मक्ति-कल्पना के सिवाय उसे दूसरा कुछ सहारा नहीं रहता। उस समय इसी कल्पना से उसे विश्राम मिलता है श्रौर समा-धान प्राप्त होता है। ऋौर यही कारण है कि केवल हर एक धर्म में . ही नहीं, किंतु हर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आ्राता. है कि उसके मन में यह भक्ति-कल्पना ऋवश्य उद्भूत होती है। खास-कर अन्य मार्गो के अनुयायी जब अपने ही आचारों का दूसरों पर श्रत्याचारयुक्त त्राक्रमण करते हैं, तब इस मार्ग से जानेवाल लोगों में एक प्रकार की आल्मिक सामर्थ्य पैदा होती है और मिक्त-मार्ग का नए-नए स्वरूप में उत्थान होता है।

इसी प्रकार का एक उत्थान ईसा की ग्यारहवीं सदी में महाराष्ट्र देश में हुआ। उस समय सब उत्तरी भारत ग़ज़नी के सुलतान मह-मूद के हमलों से परेशान था। हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर आक्रमण होता था, देवालय तोड़े जाते थे, मूर्तियाँ फोड़ी जातो थीं और वहाँ की संपत्ति लुटी जाती थी। इस प्रकार से हिंदूधमें के केवल बहिरंग पर ही महमदी धर्म का आक्रमण न होता था, किंदु उस के अंतरंग पर भी आधात होने लगे थे। सत्ताधीश धर्म-प्रसारक मुसलमान सुलतानों की अपेदा अपने धर्म की महत्ता दिखलानेवाले और अपनी कृतियों से लोगों के मन पर प्रमाव डालने वाले मुसलमान फ़क़ीरों के उपदेश से हिंदू

धर्म के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी। परमेश्वर का स्वरूप एक ही है और उस के पैदा किए हुए सब इन्सान एक से हैं; ब्राह्मण, च्वित्रय, वैश्य, शुद्ध इत्यादि जाति-भेद मनुष्य-कृत और अतएव स्वार्थमूलक हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में दृढ़मूल होने लगी थीं और इस प्रकार से हिंदूधर्म के कुछ मूलभूत तत्वों पर ही चोटें पहुँचने लगी थीं। इन्हीं कारणों से मित्तमार्ग का भारत मर में और विशेषत: महाराष्ट्र-देश में बड़े ज़ोर से उत्यान हुआ।

इस नए उत्थान के लिए अन्य प्रांतों की अपेद्धा महाराष्ट्र का त्तेत्र कई दृष्टियों से ऋधिक योग्य था। मुसलमान वीरों का आक्रमण् उस समय केवल विंध्यादि के उत्तर में ही था। इसलिये उत्तरी भारत से भागे हुये लोग विंध्यादि को पार कर दिल् के हिंदू राजाओं का श्राश्रय तेते थे। दिव्य श्रीर उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महा-राष्ट्र देश में दोनों विभागों की ऋधिकताएँ नहीं थीं। इसलिए प्रायः सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-जुल कर रहते थे। मुसलमानी फक्कीरों की भी ब्रामद-रफ़्त शरू हो गई थी। भक्तिमार्ग का जो मख्य स्थान उत्तरी भारत में समका जाता था, उस मधुरा नगर पर भी महमूद का श्राक्रमण हो चुका था। हिंदू लोगों ने यह बात समक्त ली थी कि उनके देवतात्रों में शत्र त्रों का निवारण करने की सामर्थ्य नहीं है। श्रीर इसी कारण से हिंदूधर्म के भिन्न-भिन्न पंथों का संगठन करने के प्रयत्न भी होने लगे थे। बौंदों के भगवान बुद्ध को लोग श्रीकृष्ण का नया नवाँ अवतार सममने लगे थे। राज्यस तथा असरों को अपने हाथों में आयुघ धारणकर मारनेवाले देवतात्रों की मूर्तियों का भी रूपांतर धीरे-धीरें बुद्ध-समान निष्क्रिय इस्तों की देवता-मूर्तियों में हो रहा था। ऐसी संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दिल्ला सीमा पर एक नया ही भक्ति-स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ। इस स्थान ने आज लगभग हजार वर्ष तक महाराष्ट्र के भावक लोगों को आकर्षित किया है। मिन्न-भिन्न जाति के भक्त अपनी-अपनी जाति का अभिमान छोड़, केवल भगवत्येम में मगन होकर यहाँ नाचे हैं, नाचते हैं, श्रीर नाचते रहेंगे। बहुत क्या, पुराखों में वर्षित बैकुंठ को स्वर्ग से इन भगवद्भक्तों ने घरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया।

इस स्थान का नाम पंढरी या पंढरपुर, और जिस देवता का यहाँ जय-जयकार हुआ, उस देवता का नाम विझ्ल था। यह संस्कृत शब्द नहीं है। इसी से इस देवता का नावीन्य प्रतीत होता है। विद्वल शब्द का अर्थ है 'ईट पर खड़ा'। इस नाम के पड़ने का कारण यो बताया जाता है। पुंडलीक या पुंडरीक नाम का एक बड़ा मातृ-पितृ-भक्त ब्राह्मण भीम नदी के तीर पर रहता था। उस की इस मातृ-पितृ-भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण मथुरा से उसके यहाँ श्रपना दर्शन देने के लिए पघारे। पर पुंडलीक को इस की परवाह क्या ? वह अपने माता-पिता की सेवा करने में ही ऋाधक्त था। जब उस से कहा गया कि 'भगवान् तुमे दर्शन देने त्राए हैं', तब उसने पास पड़ी हुई एक इंट उठाई और भगवान् की श्रोर फेंक कर कहा- भहाराज, कृपा कर इस इंट पर विश्राम कीजिए । मैं माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ । यह खतम होते ही त्राप का पूजन और सत्कार करूँगा।' उसकी इस मातु-पितृ-मक्ति से तथा शुद्ध मान से आश्चर्य-चिकत हो, भगवान् श्रीकृष्ण **अ**पने दोनों पैर जोड़ कर ईंट पर खड़े हुए श्रीर कमर पर दोनों हाथ धर उसकी स्रोर ताकते रहे। विद्वल नाम का यही कारण है, श्रीर यही 'खड़ा इंट पर हाथ कमर पर' विद्वल-मूर्त्ति का स्वरूप है। पुंडरीक की भक्ति से इस प्रकार विद्वल का नया अवतार हुआ। इस स्थान पर भीमा नदी का प्रवाह चंद्रमा की कोर-सा कमानदार होने के कारण उसका नाम चंद्रभागा पड़ा श्रीर उस स्थान पर जो गाँव बसा, उसे लोग पुंडरीकपुर कहने लगे। पंढरपुर या पंढरी इस पुंडरीकपुर का 'प्राकृत रूप है।

बहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीर्चि दूर-दूर तक फैलने लगी। विक्रल-दर्शन के लिए लोग प्रति एकादशी को एकत्र होने लगे। कंचे पर पताका, हाय में काँक और मुख से विडल-विडल यह नामघोष, इस प्रकार खास कर श्रासाढ़ और कार्तिक सुदी एकादशी के दिन दूर-दूर से मक्त लोग श्राने लगे। इस प्रकार विडल-दर्शन के लिए पंढरपुर श्राना 'वारी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन 'वारकरी' अर्थात् वारी करनेवाले लोगों का एक श्रलग ही पंथ बन गया।

इस विद्वल-भक्ति के संप्रदाय को श्रीज्ञानेश्वर महाराज के कारण बड़ा महात्व प्राप्त हुआ। श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े भारी विद्वान, साधु-पुरुष थे। इनके गुरु इनके ही बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे। यद्यपि निवृत्तिनाथ को गाइनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीचा प्राप्त हुई थी, तथापि नाथपंथी योग की अपेदा ज्ञानेश्वर ने भगवद्रक्ति का हीं श्रिधिक विस्तार किया। त्रापने। पंद्रह वर्ष की श्रवस्था में श्रीमद्भगवद् गीता पर एक बड़ी विस्तृत श्रीर विद्वत्तापूर्ण भावबोधिनी नामक मराठी टीका लिख डाली। ज्ञानेश्वरी नाम से यही टीका बड़ी प्रसिद्ध है। मराठी भाषा के सर्वमान्य ऋाद्यग्रंथ का मान इसी ग्रंथ को है ऋौर वार करी-पंथ का तो यह मुख्य प्रंथ ही माना गया है। इस ग्रंथ में भग-वद्भक्ति को योग या ज्ञान से ऋषिक महत्व का बतलाया गया है। कर्म की तो इसमें ब्रुच्छी ही भगल उड़ाई है, ब्रीर उसी के साथ-साय कर्मठ ब्राह्मणों की । इसका एक कारण यह था कि श्रीज्ञानेश्वरजी को कर्मठ ब्राह्मणों द्वारा बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी। ज्ञानेश्वर के पिता विखल पंत अपनी तरुए अवस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले ही अपनी पत्नी का त्याग कर संन्यास-दीचा ले चुके थे। पश्चात् श्रपने गुरु की श्राज्ञानुसार उन्हों ने फिर से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । इस द्वितीय प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, ज्ञानेश्वर ख्रौर सोपान नाम के तीन पुत्र श्रीर मुक्ताबाई नाम की कन्या हुई। इस रीति से सन्यासी के पुत्र होने के कारण ये चारों जाति-वहिष्कृत ये। इसी अप्रमान के कारण श्री ज्ञानेश्वर जी का चित्त भक्ति-मार्ग की स्रोर मुका । उन्हों ने स्रपनी समर्थ-वास्ता से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए ब्राह्मसों की आवश्यकता नहीं है, हर एक मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का एक-सा हक है, और सप्रेम चित्त से यदि ईश्वर-भक्ति की जावे, तो बिना ब्राह्मसों की सिफ़ारिश के किसी भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। श्रीज्ञानेश्वर केवल इक्कीस वर्ष की अवस्था में ही समाधिस्थ हुए। इन का समाधि-काल ई० १२६६ है। इन की समाधि आलंदी नामक गाँव में है।

मक्तिपंथ का माहात्म्य बढाने में जिस प्रकार श्रीज्ञानेश्वर जो की अंथ-रचना का साहाय्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता बढ़ाने का मान नामदेव जी को मिला। नामदेव जी के पिता दामा-शेटी जाति के दर्जी थे। इन्हें बहुत दिन तक पत्ररत्न न हुन्ना। इन की स्त्री अर्थात् नामदेव जो की माता गोणाई ने पंढरपुर के श्रीविष्टल को लूब मनाया और श्रीविद्वल की कृपा से उसे पुत्र हुआ। इसी का नाम नामदेव था। श्रपनी जवानी में गृहस्थी करते हुए नामदेव जी को भाई-बंदों ने खुव फँछाया । त्राखिर संसार-दु:खों से त्रस्त हो इन का चित्त ईश्वर की तरफ मुका श्रीर ये हमेशा साधु-संतों के सहवास में रहने लगे। धीरे-धीरे ईश्वर-भक्ति में इन का चित्त रँगने लगा। श्रंत में ज्ञानेश्वर के छोटे भाई सोपानदेव के विसोवा खेचर नाम के शिष्य से नामदेव जी ने उपदेश ग्रहण किया। इन्हीं गुरु के पास इन्होंने अपनेन नामक मराठी छुँद की रचना सीखी और इसी छुँद में रचना कर नामदेव भजन-कीर्तन करने लगे । इस भजन-रंग में आप ऐसे रँग जाते कि त्राप को खाने-पीने की भी सुध-बुध न रहती थी। घर में, बाहर, उठते-बैठते, सदा-सर्वदा ग्राप की वाणी से ग्रमंगों का प्रवाह एक-सा निकलता रहता। परिसाम यह हुआ कि नामदेव जी के घर के समी लोग अभंग रचने लगे । पिता दामाशेटी, माता गोणाई, स्त्री राजाई; नारा, महादा, गोंदा श्रौर विठा नाम के चार पुत्र तथा उन की लाडाई, गोडाई, येसाई श्रीर साखराई नाम की चार स्त्रियाँ,

लड़को—सिंवाई श्रीर बहिन श्राऊबाई ही नहीं; किंतु उन के घर में काम करनेवाली दासी जनावाई भी ईएवर-भक्ति पर श्रमंग रचने लगी। कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६६ लाख श्रमंग रचे। ताल्पर्य यह कि इन की श्रमंग-रचना बहुत बड़ो थी। नामदेव जी की भक्ति का श्रीर इन की कविता का नाम बड़ी दूर-दूर तक फैला। श्रीज्ञानेश्वर के साथ इन्हों ने बड़ो दूर-दूर की तोर्थ-यात्रा की। नामदेव जी का एक मंदिर पंजाब में भी पाया गया है श्रीर, सिक्ख धर्म के ग्रंथ साहब में भी श्राप के कुछ श्रमंग पद वर्तमान हैं। यह भक्तराज श्रस्ती वर्ष तक इस दुनियाँ में रहे श्रीर पंढरपुर को तथा विद्यल-भक्ति की महिमा खूब बढ़ा कर ई० १३८० में दिवंगत हुए।

् ज्ञानेश्वर त्रौर नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की फसल-सी आई थी। इर एक जातिका एक-न-एक संत था ही। कुम्हारों में गोरा त्रौर राका, मालियों में सांवता, सुनारों में नरहरि, तेलियों में जोगा, चूड़ी बनानेवालों में शामा नाम के साधु प्रसिद्ध थे। वेश्यात्रों में भी कान्होपात्रा नामक एक भक्त स्त्री थी। स्त्रीर तो क्या बिल्कल नीच काम करनेवाले श्रीर श्रस्पृश्य समभे जानेवाले महार जाति के लोगों में भी बंका और चोखा नाम के दो साध विद्यमान थे। इनमें से कई ज्ञाने स्वर नामदेव के साथ तीर्थ-यात्रा में भी शामिल थे। इस तरह महाराष्ट्रीय संतों की कीर्ति भारत भर में फैल रही, थी। इन साधु-पुरुषों ने देश भर में प्रेम की वृष्टि की ग्रौर इस ग्रमृत-वर्षा से सब प्रकार का भेदभाव नष्ट होकर महाराष्ट्र भर में प्रेम-भाव फैल गया। इन साध-संतों में एक विशेषता यह थी कि ये कभी भीख नहीं माँगते थे। अपने-अपने काम करना और आसाद और कार्तिक की एकादशी को पंढरपुर में एकत्र होना, इन का कार्य-क्रम था। स्त्रापस में जात-पाँत भूल कर पैर पड़ना, गले लगना, एक-दूसरे की कविता लिखना श्रीर गाना श्रीर सब मिल कर एक दिल से श्रीविद्टल का मजन करना, यही इन का धर्म था। चंद्रभागा के तट की रेती में देह-भाव भूल कर विद्वल की गर्जना करना श्रीर उसी प्रेम में श्रानंद से नाचना यहीं इन का बत था। इनका श्राचरण श्रत्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्का-लीन समाज पर इनका बड़ा श्रसर पड़ता था। जाति-मेद तोड़ने का प्रकट श्रीर खुल्लम-खुल्ला उपदेश ये कभी नहीं देते थे; परंतु इन के सात्विक श्राचरण में मेदमाव को स्थान ही न था। 'मेद नहीं श्रमेद हुआ है, राम भरा जग सारा' यह उनकी कल्पना थी। ईश्वर-भक्ति का जो भूखा है, वह जात-पाँत नहीं देखता, जिसका जैसा माव हो उसको बैसा हो मिलता है, यही इनका सुख्य उपदेश था। इन सब कारणों से उस समय सहाराष्ट्र भर में भक्ति श्रीर प्रेम का साम्राज्य हो रहा था।

परंद्र मुसलमान लोगों का ब्राक्रमण नर्मदा के दिवाण में बढ़ते ही यह स्थिति बदलने लगी। देवगिरि के जिस यादव-कुल के राज्य में महाराष्ट्र-भाषा तथा भगवद्भक्ति की एक सी वृद्धि होती थी उस में यादवों का राज्य नष्ट होते ही बड़ा भारी खंड पड़ा। देवगिरि में मुसलमानी अमल जम गया और उसी के साथ महाराष्ट्र के बुरे दिन श्राए। हिंदू-सत्ता श्रधिकाधिक दिल्ला को जाने लगा। महाराष्ट्र से भाग कर हिंदू लोग कर्नाटक की शरण लेने लगे। इसी दशा में पंढर-पर का नाम सुन कर्नाटक के अनागोंदी नामक स्थान का राजा श्री निद्धल के दर्शन को आया और पंढरपुर के देवता पर मोहित हो श्री विडल-मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया। भगवान के चले जाते ही वारकरी लोगों की संख्या कम होने लगी श्रीर पंढरपुर का महत्व घटने लगा। महाराष्ट्रीय भक्तिपंथ पर यह बड़ा ही संकट आया था। पैठण गाँव के भानुदास नामक भगवद्भक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट . से उबारा। यह अनागोंदी गया और गजा के यहाँ से चतुरता-पूर्वक श्रीविट्ठल की मुर्चि को वापस ले ब्राया । पंढरपुर में फिर उस मूर्ति की स्थापना हुई ।

इसी भानुदास के बंग में एकनाथ नाम का एक महासाधुपुरुष उत्पन्न हुआ। एकनाथ के पिता सर्वनारायण भानुदास के पीत्र थे। एकनाथ की माता का नाम रुक्मिणी था। बचपन में ही एकनाथ के माता-पिता का काल हो जाने के कारण उसका पालन-पोषण उस के दादा चक्रपास्यि ने ही किया। इस की बुद्धि बड़ी तीव थी। विद्याभ्यास पूरा करने पर यह देवगिरि गया । यहाँ के सूबेदार जनार्दन पंत प्रसिद्ध भगद्भक्त थे। मुसलमानों की सेवा में रह कर भी जिन सत्पुरुषों ने श्रपने धर्म तथा भाषाकी रच्चा भली-भाँति की थी, उनमें से ही जनार्दन पंत एक थे। दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा कठिन है। पर जनार्दन पंत ऋपने मुसलमान मालिक तथा सर्वेशः दत्तात्रेय दोनों की सेवा बड़ी चतुरता से करते थे। इन्होंने ज्ञाने-श्वरो ग्रंथ का ऋध्ययन बड़े परिश्रम से किया था। एक शिष्य ने इन से उपदेश लिया। शिष्य की ऋसाधारण बुद्धि देख जनार्दन पंत ने एकनाथ को मराठी में ग्रंथ-रचना करने की आजा दो। एकनाथ मराठी श्रौर फ़ारसी दोनों भाषात्रों में निपुण थे। इनके पद्म-ग्रंथों में फ़ारसी के अनेक शब्द पाए जाते हैं। इन की ग्रंथ-रचना में श्रोमद्भा-गवत के एकादश स्कंघ पर लिखी हुई टीका बहुत प्रसिद्ध है। इस टीका-लेखन का पैठला में आरंभ हुआ और तीर्थ-यात्रा करते-करते हो एकनाथ ने इस का बहुत-सा भाग लिख कर टीका काशोपुरों में पूरी को । यह प्रंथ पूरा होते ही इनकी प्रतिद्धि काशी के पंडिता में खुक हुई श्रौर तब से त्राज तक महाराष्ट्र भाषा में यह प्रथ बहुत माना जाता है। इस समय एकनाथ की आयु केवल २५ वर्ष की थी। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। इन के ग्रंथों में ब्राह्मैत-ज्ञान ब्रीर भगवद्गित का बड़ा सुंदर मिलाप देखने में आता है। इन का आचरण भी बड़ा शुद्ध श्रीर पवित्र था। भूतदया तो इन के नस-नस में भरी थी। इन्हों ने अतिशृद्धों को भी अपनाया और पितृ-आद के लिए बनाई रसोई से द्धुधित श्रंत्यजों को भी ब्राह्मणों के पहले जिमाया था। यह एक बार श्रालंदी गए श्रीर वहाँ पर महीनों तक श्रपनी हरिकथा से लोगों को ईशागुण सुनाते रहे। श्रीज्ञानेश्वर महाराज के समाधि की बुरी हालत

देख, इन्हों ने उसका जीखोंद्वार किया । उसी समय इन्हों ने एक और मारी काम किया । जानेश्वरी का अध्ययन तो इन्होंने जनार्दन पंत के पास किया ही था । उसी अंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त बहुत से अप-पाठ देख कर इन्हों ने जानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तैयार किया । इस प्रकार अपनी उपदेश-वाणी से जड़ जीवों को तार कर अधिकनाथ जी महाराज अपनी वयोवस्था के ८१वें वर्ष में (ई०-१४६६) फालगुख बदी छठी के रोज़ समाधिस्थ हए।

एकनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदयोन्मुख थी। श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र में मिक्त-मार्ग की स्था-पना की वह समय महाराष्ट्र के ऋत्यंत श्रनुकूल था। उस समय राम-देवराय से यादव वंशी न्यायी राजा थे। हेमाद्रि पंडित-से शिल्पकला तथा लघु-लेखन-लिपि के प्रवर्तक विद्वान् मंत्री थे, बोपदेव से तीच्ए-बुद्धि पंडित थे, ज्ञानदेव-से ज्ञानी ख्रौर नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्भक्त थे, श्रीर मुक्ताबाई, जनाबाई-सी भक्त-स्त्रियाँ भी विद्यमान थीं । इसके बाद वीन सदियाँ महाराष्ट्र में बुरी तरह से गुज़रीं। यवन लोगों का आक्र-मण महाराष्ट्र भर में हो गया और राज-सत्ता नाम को भी महाराष्ट्र में न रही। जिधर देखो उधर मुसलमानों का असर दिखाई।देने लगा। पर फिर भी यह असर सर्वेदेशीय न था। राजकीय वातों में बद्यपि महाराष्ट्र अपना खत्व खो बैठा था, तथापि धार्मिक, सामाजिक इत्यादि विषयों में उन ने अपनी बात बड़ी हिफ़ाज़त से सँभाल रक्खी थी। बहमनी राज्य के दुकड़े होते ही मराठा वीर श्रीर राजपुरुष श्रपनो राजकीय स्थित को भी सँभालने लगे। मराठा लोगों का स्वाभिमान-दीपक विलकुल कभी न बुमा; क्योंकि म्हाराष्ट्र-संतों द्वारा इस में हमेशा स्नेह डाला ही जाता था। जानेश्वर, नामदेव प्रभृति संतों ने हिंदूधर्म के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उसी के कारण मुसलमान लोगों के अमल में भी हिंदूधर्म जड़ पकड़ रहा था। बीच के प्रतिकूल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशामृत से

महाराष्ट्र श्रपने विरोधकों से टक्कर लेता रहा । मुसलमानी श्रमल के नीचे रहते हुए भी ये साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की बृद्धि करते रहे श्रौर श्रपने श्रभिनव महाराष्ट्र-धर्म की ध्वजा फहराते रहे । यवन राजाश्रों के श्रधीन रह कर भी दामाजी पंत ऐसे बेदर के सत्पुक्ष ने श्रकाल के समय बादशाही कोठों का श्रनाज लुटवा दिया श्रौर श्रपनी जान भी जोलिम में डाल कर हज़ारों ग़रीवों के प्राण्य बचाए । जनार्दन पंत ने भी श्रपनी तपस्या से बड़ा भारी काम किया । एकनाथ ने जिस ईश्वर-भिक्त का उपदेश किया, उस उपदेश से तो भिन्न-भिन्न देवताश्रों की उगासना करने वाले भी एक ही भिक्तमार्ग के श्रनुयायी कहलाने लगे। सप्तश्रंगी पर शक्ति की उपासना करने वाले श्रंबकराय, चिचवड़ में गजानन की भिक्त करनेवाले मोरया गोसाई, श्रिंगणापुर के शिव-भक्त महालिंगदास इत्यदि लोगों को एकत्र संगठित करने का काम श्रीएकनाथ की ही प्रासादिक वाणी से हुश्रा। सारांश यह कि सत्रहवीं सदी के श्रारंभ में इन पूर्वोक्त महानुभावों से भी बढ़े-चढ़े विभूतियों के श्रवतार की महाराष्ट्र श्रपेचा कर रहा था।

इसी अवस्था में महाराष्ट्र को अच्छे दिन दिखलाने वाले महात्माओं का जन्म हुआ। श्रीएकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात्
नौ वर्ष से ही तुकाराम और रामदास इन दो भगवद्भक्तों का अवतार
हुआ। ये दोनों भगवद्भक्त उन्नीस वर्ष के भी न हुए थे कि महाराष्ट्र
धर्म-संस्थापक, गोब्राह्मण-प्रतिपालक श्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर
अवतीर्ण हुए। तुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार
करनेवाले तीन महापुरुष हैं। श्रीशिवाजी महाराज ने अपनी उज्ज्वल
देशभक्तिसे और अनुपम वीरता से महाराष्ट्र को पराधीनता से छुड़ाया।
श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म और राजनीति का बड़ा ही मधुर
मिलन करके भगवद्भक्तों को वीर और वीरों को भगवद्भक्त बनाया
और श्रीतुकाराम महाराज ने समाज के नीचे से नीचे लोगों को भी
उन्नत कर संपूर्ण देश की सर्वांगीए उन्नति की। ज्ञानेश्वर ने जिस

धर्म की स्थापना की, नामदेव ने जिसे बढ़ाया, एकनाथ ने जिसे उन्नत किया, उसी मक्तिपर महाराष्ट्र-धर्म को श्रीतुकाराम महाराज ने अत्युच सीमा को पहुँचाया। इस मगवद्भक्त की अभंग रूप वाणी महाराष्ट्र में केवल उस समय ही नहीं गूँज उठी, परंतु जब तक महाराष्ट्र भाषा- माषी एक भी मनुष्य विद्यमान है, तब तक गूँजती रहेगी। संस्कृत-सी प्रगरूम भाषा में प्रभुता प्राप्त किए पंडित, अगरेज़ी-सी उपयुक्त परकीय भाषाएँ पढ़ कर अपनी अस्विलत वक्तृता से लोगों को मुख्य करने वाले वामी विद्वान, साधारण ज्ञान प्राप्त कर अपनी जीविका चलाने वाले सामान्य जन, इन से लेकर पुस्तकी ज्ञान से पूर्णत्या वंचित केवल लँगोटी पहिनने वाले 'काँचे कमिलया, हाथ में लकड़िया' रखने वाले समाज के आधारभूत अज्ञलोगों तक एक भी मनुष्य महाराष्ट्र में ऐसा न मिलेगा, जिस के मुख में श्रीतुकाराम महाराज की अभंग रूप वाणी का कुछ न कुछ अंश वास न करता हो। इन्हीं दिव्य महारमा का जीवन वृत्तान्त और उनका दिया हुआ दिव्य संदेश नागरी भाषा-कोविद विद्वानों पर विदित करने के हेतु यह ग्रंथ लिखा जाता है।

### द्वितीय परिच्छेद : तुकाराम का जन्म

तन मन धन से जगत हित ईश भक्ति करतार । दुर्लभ ऐसे पुरुष का भूतल पर अवतार॥

श्रीतुकाराम महाराज का जन्म ई० १६०८ में देहू गाँव में हुआ। यह गाँव इंद्रायणी नदी के तट पर बसा है। इसी नदी पर श्रालंदी गाँव है, जहाँ श्रीज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए थे। देहू, श्रालंदी गाँवों के पास से बहते-बहते यह इंद्रायणी आगे जाकर भीमा नदी से मिलती है जिस के तट पर पंढरपर है। जिस प्रकार पंढरपर पुंडलीक के, त्रालंदी ज्ञानेश्वर के, गोदावरी तट पर का पैठण एकनाथ के, उसी प्रकार देहू तुकाराम के कारण प्रसिद्ध हुआ। श्राज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पवित्र स्थानों में वह एक सममा जाता है, स्रौर चैत बदी दूज से लेकर पाँच दिन वहाँ हजारों भाविक तुकाराम जी की निधन-तिथि मनाने के लिए जाते हैं। बंबई से पूना त्राते हुए घाट चढ़ने के बाद लोगावला नामक स्टेशन पड़ता है। इसी के पास इंद्रायणी का उद्गम-स्थान है। आगो चल कर तलेगाँव के बाद शेलारवाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ से देहू केवल तीन मील है। देहू गाँव के चारों स्रोर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पहाड़ हैं। पश्चिमकी स्रोर दो मीला र मंडारा, दिवाण की तरफ छ: मील पर गोराडा श्रीर उत्तर को श्राठ मील पर भामनाथ नाम के पहाड़ हैं। इंद्रायणी पूरव की ऋोर बहती जाती है, पर देहूं के पास काशी जी की गंगासी वह उत्तरवाहिनी हो जाती है। पंढरपुर में श्रीविद्धल ईट पर त्र्रकेले ही खड़े हैं। वहाँ उन के पास रखुमाई की म्र्ति नहीं। रखुमा माता का मंदिर वहाँ निराला है। पर देहू में विष्ठल श्रीर रखुमा बाई की मूर्तियाँ पास-पास ही विराज रही हैं। ये मूर्तियाँ तुकाराम महाराज के श्राठवें पूर्वज विश्वंभर बाबा जी के हाथ से स्थापित हुई हैं। मंदिर

उत्तराभिमुख है। सामने गरुड़ जी हैं। हन्मान भी पास में हैं। पूर्व की ब्रोर विमराज विनायक हैं ब्रौर एक भैरवनाथ का भी स्थान है। दिवा में हरेश्वर का मंदिर, उसके पीछे बल्लालबन और वहाँ परः सिद्धेश्वर का देवालय श्रौर उसी के पास श्रील हमीनारायण के ऐसे दो देवालय और हैं। ये सब देव-स्थान तुकाराम के जन्म से पूर्व के ही हैं। तुकाराम के एक अमंग में इन सवों का इसी प्रकार से वर्णन है। तुकाराम के कारण देहू प्रसिद्ध हो जाने पर नदी के तीर पर एक प् ड-लीक का भी मंदिर अब बन गया है। इंद्रायणी यहाँ से मील डेढ़ मील तक बड़ी गहरी है। इसी स्थान पर तुकाराम अनेले आकर ईश्वर मजन करने बैठते थे। जब तुकाराम की हस्तलिखित कवितात्रों के काग़ज़ इंद्रायणी में डुबोए गए, तब यहीं नदी के किनारे एक बड़ी शिला पर तुकाराम तेरह दिन तक मुख में पानी की बूँद भी न डाले पड़े रहे थे। इसी शिला पर उन्हें ईश्वर का साचात्कार हुन्ना था त्रीर उन की कविता के डुबाए हुए बस्ते तेरहवें दिन नदी में फूल कर तैरने लगे थे। मगवान् बुद्ध के चरित्र में जिस बोधिवृत्त के नीचे उन्हें निर्वास-ज्ञान प्राप्त हुन्ना, उस का जो महत्व है, तुकाराम के चरित्र में इस शिला का भी वही महत्व है। तुकाराम के भक्तों द्वारा यह शिला ऋब देहू के विद्वल मंदिर में लाई गई है ऋौर तुकाराम की ज्येष्ठ-पत्नी के नाम से तुलसी जो नूंदावन मंदिर में है, उसी के पास वह अब रक्खी गई है। मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान है। जिस कमरे में तुकाराम का जन्म हुआ वहाँ अब भक्तों ने एक नई विद्वल-मूर्ति की स्थापना की है। इस वर्णन से पाठक अपनी दृष्टि के सामने देहू का चित्र खींच सकेंगे।

देंहू गाँव की बस्ती प्रायः मराटा कुनवी लोगों की है। ये लोग जाति के शूद्ध होते हैं। इन में से बहुतेरे खेती-बारी करते हैं। पर कुछ थोड़े ब्यापार भी करते हैं। महाराष्ट्र के इन छोटे-छोटे गाँवों में कुछ-कुछ काम वंश-परंपरा से चलते हैं। इन्हीं कामों में से महाजन का एक काम है। बाज़ार में बेचनेवाले और खरीदनेवाले दोनों से महाजन का संबंध त्राता है। बेचनेवाले के पास माल या खरीदने वाले के पास रूपया काफ़ी न हो, तो इस महाजन की जमानत पर व्यवहार किया जाता है और दोनों ओर से इसे नियमित फी सदी कमीशन मिलता है। देहू गाँव की महाजनी तुकाराम के कुल में थी। इस के सिवाय तुकाराम के पूर्वजों की कुछ खेती-वारी, एक-दो बाड़े श्रौर थोड़ी-सी साहूकारी भी थी। थोड़ा-सा व्यापार भी इन के यहाँ होता था। सारांश तुकाराम का कुल देहू के प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता था । ब्राह्मण जाति के न होने के कारण इन्हें यद्यपि वेदाध्ययन का ऋधिकार न था, तथापि पुराखादि ग्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र भर में उस समय की प्रचलित विद्वल-भक्ति श्रीर पंढरपुर की वारी इस कुल में चली आई थी। श्रीविष्ठत या पांडुरंग की सेवा को तुकाराम महान राज अपने पूर्वजों की वतनदारों कहते हैं और यद्यपि पूर्वजों के दूपरे वतन श्रीतुकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विडल-मक्ति के वतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह वतनदारी चरम-सीमा को पहुँचा दी।

श्रोविष्ठल की यह वतनदारी करनेवाले इस कुल की जात थी श्रूद्र-कुनवी, धंघा था विनए का, उपनाम था श्राँवले श्रीर कुलनाम था मोरे। इस कुल में विश्वंभर बाबा नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हो गए थे। इनके पिता का देहांत बचपन में होने के कारण इन का पालन इन की माता ने ही किया। यथासमय विश्वंभर बाबा का ब्याह हुआ। इन को पत्नी का नाम श्रामाबाई था। विश्वंभर बाबा की छोटी-सी दूकान थी। विष्ठल-भक्ति सत्यता-पूर्वक व्यापार, श्राविथसत्कार इत्यादि सद्गुणों से विश्वंभर बाबा सब देहू -वासियों को बड़े प्रिय थे। पर कई साल तक बाबा ने पंढरपुर की वारी न की थी। उन दिनों वारी को जाना श्राज का-सा सुलम न था। खास कर व्यापारी श्रीर पैसे वालों को चोर, छुटेरे तथा डाकुश्रों का वड़ा डर था। सोना लकड़ी में बाँध

काशी से रामेश्वर जाने के ब्राज के से वे दिन नहीं थे। केवल फ़र्क इतना ही या कि आजकल हमारे पास सोना ही बाँधने के लिए नहीं है श्रीर उस समय सोने की कमी न थी। खासकर मुसलमानों का उन दिनों बड़ा डर रहता था। मुसलमान सिपाही हिंदुत्रों को बरावर लूटा करते वे और मौका पाकर हिंदू भी उस का बदला लेने की ताक में रहते थे। ऐसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक बाबा पंढरपुर न गए तो कोई अचरज की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंढरपुर जाने के लिए कहतीं। अरत में बाबा ने एक कार्तिकी एकादशी को , पंढरपुर जाने की ठानी । अपने गाँव के भाविक लोगों को साथ लिया श्रीर 'विडल, विडल, जय जय बिठोवा रखु माई, जय ज्ञानेश्वरी माउली' इत्यादि भजन करते-करते बाबा पंढरपुर गए। वहाँ पहुँचते ही मक्तों का ठाट देख कर बाबा के श्रानंद का ठिकाना न रहा। चंद्रमाया से पवित्र जल में स्नान कर, गोपीचंदन का टीका जमा, तुलसी के मिण्यों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों की 'पुंडलीक वरदा हरि विद्वत' की गर्जना सुन बाबा का शरीर पूल-कितहो गया । मंदिर में जा कर 'टोपी सिर पर, अबीर तन पर, तुलसी की माल गले पड़ी, विद्वल की मूरती खड़ी' देख कर बाबा के आँखों में अअ छा गए और थोड़ी देर उस विद्वल-मूर्त्त के पैरों पर माथा रख कर बाबा सुध-बुध भूल गए । विश्वंभर बाबा चार दिन पंढरपर रहे श्रीर पूर्णिमा के दिन जो दही-हाँड़ी का उत्सव होता है, वह देख कर घर श्राने को निकले। पंढरपुर छोड़ने से बाबा को बड़ा दु:ख हुआ और 'पुनरागमनाय च' का निश्चय करके बाबा घर पहुँचे। माता से सब हाल कह मुनाया और साथ ही हर एकादशी को पंढरपर जाने का श्रपना दृढ़ निश्चय मी निवेदन किया। माता ने बहुत समभ्राया पर बाबा का निश्चय देख बेचारी चुप हो रही। विश्वंभर बाबा हर एका-दशी को पंढरपुर जाने लगे। बाबा ने आठ महीने में १६ बारियाँ कीं । आने-जाने के आठ दिन और पंढरपुर में आने के दो दिन जाने

पर घर-गिरस्ती के काम देखने को हर पखवारे में बाबा को केवल चाँर-पाँच दिन रहने लगे। धंवे का नुक्सान होने लगा। लोग मली- बुरी सुनाने लगे। पर चौमासा भी श्रा पहुँचा था। इन सब कारणों से बाबा का चित्त दुविषे में पड़ा। पर बाबा की श्रनन्य मिक्त देख श्रीविद्धत्त ने स्वप्न में श्राकर बाबा को हष्टांत दिया कि 'मैं तुम्हारी मिक्त से प्रसन्न हूँ। श्रव हुम पंढरपुर श्राने का कष्ट न उठाश्रो। तुम्हारे बदले मैं ही रखुमाई के साथ तुम्हारे घर श्राता हूँ। मुक्ते गाँव बाहर के बन में से ले श्राश्रो। विश्वंमर बाबा बड़े श्रानंदित हुए। स्वप्न में कहे श्रनुशार बाबा लोगों को लेकर बन में गए। वहाँ एक स्थान पर सुगंधि, फूल, श्रवीर, तुलसी पड़ी हुई देख बाबा ने वहाँ खोदा तो विद्धल श्रोर रखुमाई की सुंदर मूर्त्तियाँ मिलीं। बाबा ने श्रपने घर के पास ही इंद्रायणी-तट पर मंदिर बनवाया श्रीर बड़े समारोह के साथ इन मूर्त्तियों की उस मंदिर में स्थापना की। श्रव बाबा को पंढरपुर की बारी करने का कारण नहीं रहा। बाबा के लिए देहू ही पंढरपुर बन गया।

विश्वंभर बाबा की संगति से स्नामाबाई का भी चित्त विद्वल-भिक्त में स्नासकत था। परंतु बाबा के हिर स्नौर मुकुंद दोनों पुत्र बाबा-सेसात्विक तथा स्रल्य-संतुष्ट न थे। उनकी सांसारिक उच्च स्नाकां-चास्नों के लिए देहू-सा छोटा गाँव पूरा न पड़ता था। उस समय दिख्ण में विजयनगर का हिंदू-राज्य स्थापित हो चुका था स्नौर उसका बोलबाला महाराष्ट्र में भी सुनाई देता था। स्रपने भाग्य की परीद्धा लेने के लिए, विश्वंभर बाबा के पश्चात हिर स्नौर मुकुंद दोनों घर छोड़ विजयनगर पहुँचे स्नौर द्वात्रवृत्ति से फ्रीज में नौकरी करके रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्नपनी स्नियों तथा माता को भी वहीं बुला लिया। स्नामाबाई का मन चल-विचल होने लगा। एक तरफ़ मुन-प्रेम स्नौर दूसरी तरफ विद्वन-भक्ति। घर छोड़े तो विद्वल की पूजा- ऋर्चा कैसे हो, और देहू का घरन छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे सँमले । इस मताड़े में पुत्र-प्रेम की जीत हुई ख्रौर स्त्रामाबाई विडल-प्जा का कुछ प्रबंध कर विजयनगर गई। पर उसका वित्त एक-सा देहू में विद्वल-मूर्त्त के पास था। उसका मन उसे टोकता रहता था कि जो कुछ किया वह भलान किया। चित्त में एक-सायही विचार स्राता था। एक रात उसे स्वप्न हुत्रा कि लड़ाई में उसके दोनों पुत्र मारे गए । उसने लड़कों को सपना सुनाया स्रोर उन्हें नौकरी छोड़ देहू चलने के लिए कहा। पर धन-मान के पीछे पड़े हुए तहण-पुत्र बेचारी माता की बात कैसे माने ? नौकरी छोड़ देहू में जाकर फिर नमक-मिरची बेचने को वे तैयार नथे। श्रंत में माता का स्वप्न ही सच निकला । बहमानी सुलतान फ़ोरोज ने विजयनगर पर चढ़ाई की श्रीर उसी लड़ाई में हरि श्रौर मुकुंद दोनों काम श्राए। मुकुंद की स्त्री ने पित के साथ सहगमन किया। हिर की स्त्री गर्भवती होने के कारण वैसा न कर सकी और सास के साथ देहू लौटी। वृद्धा ग्रामाबाई ने संसार छोड़ विद्वल की सेवा में ही मन लगाया। हिर की स्त्री को प्रस्ती के लिए उसके मायके भेज दिया। वहीं उसे पुत्र हुन्ना। स्नामा-बाई की इच्छानुसार लड़के का नाम विद्वल रखा गया। पर स्त्रामाबाई को पोते का मुख देखने का सौभाग्य न मिला। विष्ठल छोटा ही था कि स्रामाबाई वीमार पड़ी। विद्वत की माँ को खबर पहुँचाई गई। वह बेचारी गोद में बच्चा लेकर दौड़ती ऋाई पर इन दोनों के देहू पहुँचने के पहले ही ऋामानाई के प्राण-पखेरू उड़ गए थे।

विद्यल की माँ अपने सब दु:खों का कारण एक ही समसती थी ! वह या विद्यलमित को छोड़ देना । उसकी भोली भावना यह हो चुकी थी यदि उस का पांत और देवर अपने घर पघारे हुए विठोवा का त्याग न करते, तो यह संकट-परंपरा उन पर न आती । उस के सास ने जो सपना देखा था, वह भी उसे ज्ञात था। उस के मन में यह बात पूरी-पूरी जम गई थी कि स्वप्न में प्रत्यन्त श्री विद्यल ने आगामी संकट की सूचना दी थी, पर हम लोगों ने अज्ञानवश उस की ओर दुर्ल द्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र में डूब मरे। विजयनगर से लौटने पर भी आमाबाई ने जो विडल-सेवा की, उसी का फल इस विडल-पुत्र के रूप में मुक्ते मिला है। अतएव अब हमें सिवाय विडल-सेवा के दूसरी शरण ही नहीं।

मुसीवतों से जो नसीहत आदमी सीखता है, उसे वह भुलाए भी नहीं भूलता। विद्वल के माँ की यह कल्पना और उस की आँखों के सामने उस कल्पनानुसार जो जीता-जागता उदाहरण था. इन का श्रासर केवल विद्वल के ही मन पर नहीं, किंतु विद्वल के पुत्र पौत्रादि वंशजों के भी मन पर ख़ूब पड़ा हुआ दिखाई देता है। तुकाराम की मृत्यु के पश्चात् उन के भाई कान्होबा ने जो विलाप के अभंग रचे हैं, उन में भी वे कहते हैं, "नाथ, हम लोगों पर संकट-परंपरा डाल, आप हमें अपनी सेवा से अविचल रखते हो। अपने पूर्वजों का जो हाल हम ने सुना है, वह इस का प्रत्यव उदाहरण है।" इस कारण से विडल की माता ने अपने पत्र को उस के बचपन ही से विद्वल-सेवा का दूध पिलाया । वह उस से हर प्रकार की विद्वल-सेवा कराने लगी । चंदन घिसना, फूल लाना, दुलसी की माला गूँथना, भोग लगाना आरती उतारना, भजन करना इत्यादि काम बिल्कुल छोटेपन से ही विद्रल करने लगा। पर विद्वल को मातृ-सुख भी बहुत दिन न मिला। श्री-विद्वल ने उस की माँ को बैकुंठ में बुला लिया और देहू के मकान में विष्टल लड़का श्रीर विष्टल भगवान के सिवाय श्रीर कोई न रहा।

यथा-काल विद्यल बड़ा हुआ, उस का विवाह हुआ, वह संसार के घंचे में लगा। उसे पुत्र भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान संसार में न जम सका। ऐन जवानी में भी वह विरक्त ही बना रहा और उसका पुत्र पदाजी जैसे ही घर सँभालने योग्य हुआ तैसे ही उस के गले में गृहस्थी बाँध वह पंढरपुर की वारियाँ करने लगा। आगो की तीन पीढ़ियों में यही कम चला। पदाजी का शंकर, शंकर का कान्होंवा

स्रीर कान्होना का पुत्र वोल्होना—ये सब भगवद्भक्त थे, वैश्य-वृत्ति करते हुए भी स्रसत्य न बोलने का इन का त्रत था। पुत्र के संसार का भार सँमालने लायक होते ही संसार की घुरा उस के कंधों पर रख भग-वद्भक्ति करने के लिए पूर्णत्या मुक्त होना यह मानों इन का कुलाचार ही हो चुका था। विश्वल के समय से स्रासाढ़-कार्तिक की वारी इन के कुल में न चूकी दे विश्वल, पदाजी, शंकर स्रीर कान्होना इन चारों का यही कम रहा। जन्म भर ये वारकरी बने रहे। इस स्रवस्था में यदि तुकाराम महाराज विश्वल-सेवा को स्रपनी वतनदारी बतलावें तो स्रचः रज ही क्या ? ईश्वर के पास वरदान माँगते समय भी तुकाराम कहते हैं, 'महाराज मैं तो पढरपुर का वारकरी हूँ। प्रार्थना इतनी ही है कि वह वारी मेरी कभी न चूकने पावे।'

यहाँ पर महाराष्ट्रीय वारकरी-पंथ के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को समक लेना अनुचित न होगा। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि इस मार्ग का उपास्य देवता श्रीविष्ठल है। वैसे तो ये लोग सब देवता श्रो को मानते हैं पर समय पड़ने पर सब से श्रेष्ठ श्रीविष्ठल को ही मानते है। तकाराम कहते हैं- "मेरा पंढरीराज बड़ा ज़बरदस्त है। वह सब देनों का भी देन हैं। वह जाखाई, जोखाई, मायराखी, साबाई इत्यादि (ग्रामीस ) देवताश्चों सा नहीं है। वह न तो मद्यमांसादि खाने वाली रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट खाने वाले भैरव या खंडेराव-सा है। मुंजा वा, मैंनासुर तो उस के सामने के छोकरे हैं। मुँह काला हो उस बेताल फेताल का ! और तो क्या, लडुआ, मोदक, खाने वाले बड़े पेट के गर्गोवा से भी वह श्रेष्ठ है। चित्त में घारण करने योग्य है तो केवल एक ही है और वह है रखुमाई का पति विद्वल।" अवसा, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, श्रर्चन, वंदन, दास्य, सख्य श्रीर आत्मनिवेदन ये मांक के नौ प्रकार हैं। पहली दो प्रकार की भक्तियों में बाह्मणों का वेद शास्त्रामिमान आड़ आता है। उनके सिद्धान्ता-नुसार वेद-मंत्र केदल उच्चारने का ही नहीं, किंतु सुनने का भी

अधिकार सबों की नहीं है। पादसेवन से तरूप तक की भक्ति-रीतियों में ईश्वर-मूर्ति को छुने का प्रश्न उठता है और खुत्राछुत के भूत से पछाड़े हुए लोग हर एक मूर्ति को छुने का भी अधिकार यञ्चयावत् मनुष्य को देने के लिए तैयार नहीं। इन सब बातों कां विचार कर इस पंथ ने नामस्मरण पर ही ज़ोर दिया श्रीर नवीं भक्ति जो श्रात्म-निवेदन, श्रर्थात् श्रात्म-समर्पण है उनका मुख्य साधन नाम स्मरण ही बनाया। क्योंकि नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कर सकता। कम से कम वेद-शास्त्रों के अज्ञात विद्वत नाम लेने का तो सबों को एक-सा अधिकार है। इसी कारण ईश्वर के सामान्य नाम राम, कृष्ण, हिर इत्यादिकों की अप्रेचा इस पंथ में विष्टल नाम पर ऋधिक ज़ोर दिया जाता है। ऋौर यही कारण है कि पंढरपुर की वारी का अपली आनंद श्रीविद्वल दर्शन की अपेदाा भी चंद्रभागा के बालकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ "विष्ठल रखुमाई, विठोबा रखुमाई" एक स्वर से कहने में और एक ताल से नाचने में है। एकादशी का उपवास और आसाढ़ी कार्तिकी एकादशी का पंढरपुर की वारी, यह इस पंथ का बत है। मद्य ब्रीर मांस का वर्जन इन का नियम और भीख न मांग कर अपना-अपना काम करके उपजीविका करना इनका बाना । तुकाराम महाराज साफ़ कहते हैं-"भिचा माँगने के लिये कटोरा उठाना ! स्राग लगे ऐसी जीविका को । ऐसे श्रादमी का तो नारायण को उपेचा ही करनी चाहिए। दीन, बेचारे, बन कर दुनिया पर अपना भार डालना इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है ? भीख मांगना तो एक ही बात ज़ाहिर करता है कि इस भिखमंगे का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। ईश्वर की भक्ति करके दसरे पर भार डालना तो एक प्रकार का व्यभिचार है।" भूत-मात्र में मगवान समक कर शरीर से, वाणी से, या मन से भी किसी को न दुखानां श्रौर सबों को उपयुक्त होकर जनता-जनार्दन की सेवा करना इस मार्ग का श्रंतिम ध्येय है। श्रन्य मार्गी के समान श्राज यह पंथ . भी थोड़ा बहुत विगड़ गया है, पर जिस काल का वर्णन किया जाता है उस समय इस पंथ में सबसे अधिक पवित्रता वास करती थी।

ऐसे पवित्र कुल में तुकाराम के पिता बोल्होबा का जन्म हुआ था। कान्होबा को संसार का काम सुपुर्द कर लेने के बाद बोल्होबा ने अपना काम बड़ी दच्चता से सँभाला। इन की पत्नी कनकाई पूने के पास के लोहगाँव में रहनेवाले मोके उपनामक कुल में पैदा हुई थी। यह भी गृहकार्य में बड़ी चतुर थी। जब बोल्होबा के पिता कान्होबा का देहांत हुआ तब बोल्होबा विल्कुल तरुए ही थे। पिता जी ने यद्यपि घर के सब व्यवहार इन के सुपुर्द पहले ही किए थे, तथापि पिता के जीवित रहते सब व्यवहार करना एक बात थी अप्रौर पिता की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता-पूर्वंक अपनी ही पूरी-पूरी जिम्मेदारी पर काम चलाना दूसरी बात थी। पर बोल्होबा बड़े घीरज के पुरुष थे। इन्हों ने न केवल घर के ही सब कामकाज सँमाले, पर आसाढ़-कार्तिक की वारी भी पिता जी के पीछे उतनी तरुण श्रवस्या में भी संमाली । इसी समय इधर इन की माता का भी देहांत हो गया । सब बर का काज ही इन दो पति-पत्नियों पर त्रा पड़ा। पर दोनों एक-दूसरे को धीरज देते थे। ठीक इसी समय ऋर्यात् सन् १८७३ में श्रीएकनाथ महाराज श्रालंदी गाँव में समाधि का जीगोिद्धार करने श्राए हुए थे। उन का कीर्तन वहां रोज़ होता था जो सुनने के लिए बड़े दूर-दूर से लोग जमा होते थे। देहू गाँव आंबदी से केवल पाँच कोस दरी पर है। इतने पास श्रीएकनाथ जी का कीर्तन है इस बात को पता लगते ही बोल्होबा भी कभी-कभी कीर्तन सुनने जाते श्रीर घर में अकेली रहना ठीक न समम कर कनकाई भी इन के साथ जाती। नायजी से कीर्तन का प्रपंच-परमार्थ दोनों एक साथ साधने का सुंदर उपदेश सुन कनकाई के मन में भी बिहल-भक्ति हु हुई। बोल्होबा के साथ वारी करने के लिए वह भी कई बार पंढरपुर गई। इस प्रकार बोल्होबा तथा कनकाई के कई साल बड़े आनंद में गुज़रे। पति-पत्नी

का परस्पर प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से चिंता का अभाव और दोनों के हृदय में श्रीविद्वल की भक्ति तथा सेवा करने की श्रमिलाषा। फिर ब्रानंद की क्या कमी ? पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे-वैसे संतान न होने का दुख दोनों पति-पत्नी को श्रीर विशेषतः कनकाई को असह होने लगा। बोल्होबा को ज्ञानेश्वर-एकनाथ के प्रंथों से अधिक प्रेम था। परन्तु कनकाई को नामदेव जी के सीधे-सादे पर प्रेम भरे हृदयस्पर्शी श्रमंगों की श्रधिक चाव थी। "हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे प्रेम में मुक्ते तो जान पड़ता है कि तुम हो आकाश, तो मैं हूँ भूमिका, तुम हो समुद्र, तो मैं हूँ चंद्रिका; तुम हो तुलसी, तो मैं हूँ मंजरी; तुम हो अल-गूज,तो मैं हूँ बाँसुरी; तुम हो चाँद, तो मैं हूँ चाँदनी, तुम बनो नाग, तो में बनूँ पद्मिनी; नामदेव कहें तुम त्रात्मा मैं शरीर, पर त्रासल में देखा जाय तो तुम ऋौर मैं दोनों एक ही हैं।" इत्यादि ऋभंग कनकाई बड़े प्रेम से गाती और अपने मन की अभिलाषा श्रीविष्टल से निवेदन करती । ख्रांत में बोल्होबा के पिता की मृत्यु के ठीक इक्कीस वर्ष बाद कनकाई को पहला पुत्र हुन्ना। इस का नाम सावजी। इसी साध्वी के दूसरे पुत्र श्रीतुकाराम महाराज थे। कहते हैं कि नामदेव जी की मगवद्गुण गाने की तथा एक कोटि अभग रचना करने की अभि-लापा पूरी न हुई थी, जिसे पूर्ण करने के हेतु उन्हों ने तुकाराम के रूप से फिर अवतार लिया।

श्रवतारी पुरुष जन्म तेने के लिए शुद्ध कुल हूँ दते हैं। श्रीमद्भ-गवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं "योगी पुरुष का योग पूरा होने के पहले यदि उसका देहांत हो तो वह फिर श्रत्यंत शुद्ध-कुल में जन्म लेता है और वहाँ पर श्रपने पौर्वदेहिक बुद्धि-संयोग को पा श्रपनी योग-सिद्धि करता है।" फ़सल श्रच्छी श्राने के लिए जैसे बीज श्रीर खेत दोनों श्रच्छे लगते हैं उसी तरह सत्पुरुषों का सदैव पूर्व-जन्म तथा कुल दोनों श्रच्छे माने जाते हैं। बीज श्रच्छा हो, पर यदि वह ऊसर ज़मीन में पड़े तो किस काम का! भला खेत खूब जुता हुआ बिल्कुल तैयार हो, पर उस में यदि गला-सड़ा बीज बीया जावे तो भी क्या लाम ! दोनों आवश्यक हैं। सत्कुल सुकृष्ट चेत्र का-सा है और पूर्व संस्कार बीज शक्ति के-से हैं। जहाँ दोनों का मिलाप होता है, वहीं फरसल अञ्छी आती है। इस लिए यदि नामदेश जी ने तुकाराम के कुल का-सा, एक-दो ही नहीं पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ श्रीविडल-भक्ति में सना हुआ शुद्ध-कुल पसंद किया हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। नाम-देव के अवतार की कथा कल्पना भी मानें तो भी यह कहने में बिल्कुल अत्युक्ति न होगी कि विश्वंभर बाबा से ले कर बोल्होबा तक भगवद्रिक एक-सा करनेवाला कुल तुकाराम ऐसे सत्युक्त को जन्म लेने के बिल्कुल योग्य था।

कनकाई का प्रथम पुत्र सावजी था। पुत्र-जन्म की लालसा स्त्रियों के चित्त में स्वभावत: हा ऋषिक होती है। बिल्कुल बचपन से ही गुड़ियां का खेल खेलन के समय ही से वह प्रतीत होती है। उस पर भी एक-दो नहीं इक्कीस साल राह देख कर जिस पुत्र का लाभ हुत्रा हो, उस पुत्र-लाम का आनद कौन वर्णन कर सकेगा ! सावजी के जन्म से बोल्होबा और कनकाई दोनों बड़े आनि दित हुए। सूने घर में दीप जला। किसी ने कहा "देखों बच्चा कैसी चोर की सी नजर से देखना है।" लड़के-संबंधी ये शब्द सन माँ-बाप दोनों बोल उठे "नहीं. नहीं | चोर न कहो | हमारा लाल तो साव है ।" बस, लड़के का नाम सावजी पड़ गया। सावजी तीन ही साल का था कि कनकाई फिर पेट से रही। कई दिनों की राह देख कर चातक को भी जब भगवान जल देता है, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता । फिर कनकाई-सी साध्वी स्त्री की इक्कीस साल राह देखने के बाद यदि भगवान पुत्र दे तो वह भी एक क्यों ? एक ही लड़का जननेवाली स्त्री को भी संसार में प्रतिष्ठा कहाँ ? वह तो, काक-वंध्या ही कहलाती है। वंध्यात्व का दुःख दूर हुआ तिस पर भी कनकाई को काक-वंध्यात्व का तो डर था ही। पर जब दूसरी बार वह गर्भवती हुई, तब तो उस के आनंद की सीमा न

रही । उस का निश्चय हो गया कि यह सब श्रीविष्ठल-भक्ति का तथा नामदेव जी के श्रमंग गाने का ही फल है । देर से क्यों न हो, पर श्राख़िर मगवान् प्रसन्न तो हुए । इस कारण उस की विष्ठल-भक्ति बढ़ती ही गई । घंटों तक वह श्रपने विष्ठल मंदिर में भगवान् की श्रोर घ्यान लगा कर बैठने लगी । श्रीविष्ठल का नाम लेना, उसी के भजन गाना, उसी का पूजन करना, उसी को परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कनकाई को श्रानंद श्राने लगा । श्रीनामदेव जी की श्रोर तो उस का प्रेम कई मुना बढ़ गया । महीपति ने श्रपने सत-चरित्र नामक प्रथ में यही बात रूपकालंकार से यो बखानी है । 'सायुज्यतामुक्ति स्पीस्वाति नन्दत्र के समय कनकाई की उदर-श्रुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा श्रीर नवविष्ठ भक्ति के नौ महीने पूरे होने ।र उस सीप में से तुकाराम रूपी मोती पैदा हुशा।"

शिशिर ऋतु समाप्त होने को थी। जाड़े की पीड़ा कम होने लगी थी। आगामी बसंत के शुम-सूनक चिन्हों को प्रकृति धारण कर रही थी। दिख्णाशा के कारण जो प्रतापशाली मानु निस्तेज हो गया था, वह शनै-शनै: उत्तरापथ का श्राक्रमण करने के लिए मुक्त कर अपनी सतेजता बढ़ा रहा था। ऐसे समय माघ महीने की शुक्का पंचमी को अर्थात् बसंत पंचमी के दिन शुम मुहूर्च में श्रीतुकाराम महाराज का जन्म हुआ। रश्च राजा के जन्म-समय का कालिदास महाकवि ने वर्णन किया है कि "दिशा विमल हुईं। सुख-स्पर्श वायु बहने लगा। ऋषि-मुनियों के दिए दुर्विभाग को श्रान्तदेव अपनी प्रदिख्ण-ज्वाला से प्रहण करने लगे।" तुकाराम के जन्मसमय भीशायद ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि इन सब शुभ-सूनक बातों का कारण रश्च राजा के विषयों में जो कालिदास ने लिखा है, वह तो रश्च की अपेदा श्रीतुकाराम महाराज के विषयों में ही अधिक सत्य है। वह कारण कालिदास के मत से था कि—

भवोहि लोकाभ्युदयाय ताहशाम्

ऐसे लोगों का जन्म निश्चय-पूर्वक संसार की उन्नति के लिए ही होता है। निःसंदेह रघु राजा की अपेचा तुकाराम अधिक लोकाभ्युदय करने वाले थे। सारा महाराष्ट्र उन की प्रासादिक-वाणी से उन्नत हुआ।

## तृतीय परिच्छेद: तुकाराम का संमारसुख

देव भक्त को सुख न दे, दुखहि सदा बहु देत । सुख में न फँसे, दु:ख से, उन्नत हो, यह हेत ॥

निसर्ग से एक वस्तु पैदा होती है। जब उस के गुर्गों से मानव-जाति को लाम पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृत्रिम उपायों से उस को उत्पन्न करने लगता है। ऐसी वस्तु के विकास-काल, विकास-क्रम इत्यादि विषयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है। पर निसर्गोत्पन किसी वस्तु का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं आता, जब तक कि उस के गुर्गों से लुब्ध हो मनुष्य उस की ऋोर स्वयं दौड़ कर न आवे। उदाहरणार्थ-जब किसी बाग़ में कोई माली आम का पेड़ लगाता है, तब वह लगाया कब गया, उस में पात्तयाँ कब फूटीं, बौर कब ब्राया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्या थी, उन में से गले कितने, पके कितने, उन के बेचने से कितनी आय हुई इत्यादि सब बातों का पता चल सकता है। परन्तु जब कि नैसर्गिक बन में एकाघ रसीला आम फूलता-फलता है, तब तो उस की पहिचान ही तब होती है जब कि भाग्यवश कोई पुरुष उस के बौर की सुगन्ध से या फल के रस से जुन्य हो उस की स्रोर दौड़ा स्राता है। उस के विषय में यह प्रायः श्रज्ञात ही रहता है कि उस की पहचान के पूर्व उस की क्या स्थिति थी। इस हालत का जानकार कोई माली नहीं रहता। उस का पता तो इधर-उधर से ऋाने जाने वाले लोगों से पूछा-पाछी कर या उस आम की अन्य बातों से अनुमान कर के ही लगाया जाता है। अर्थांत् ये सब बाते कई अन्य आगंतुक कारणों पर निर्भर रहती हैं। इमारे सौभाग्य से यदि उन में से कुछ समम में आ जावें तो अञ्छा ही है। अन्यथा उस के विषय में ऐसी बातों की अपेचा उस के सौरभ या रस का ही सेवन करना उचित है। अपनी उज्ज्वल कीर्ति से

संपूर्ण संवार को प्रकाशित करने वाले और पूर्वजों के गुणों से प्रसिद्ध नहीं, प्रत्युत पूर्व में को तथा वंश में को अपने ही गुणों से प्रसिद्धिपान करने वाले श्री तुकाराम महाराज के-से सत्पुरुषों के विषय में भी यही हाल है। संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र बहुत ही थोड़ा ज्ञात है। फिर भी श्रीतकाराम महाराज के विषय में कई श्रापारों से जो कुछ थोड़ी बहुत बाते मालूम हैं उन का वर्णन करना चरित्र तेखक का आदा कर्तव्य है। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण अग्रिम चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है। इस परिच्छेद में वर्णन करने के लिए तुकाराम के जीवन का वही काल-विभाग चना है जिस में सांसारिक-हर्ष्टि से लोग जिसे सुख कहते हैं, उस की प्राप्त तुकाराम को हुई । यह काल-विभाग बहुत बड़ा नहीं है । इस का मान केवल सत्रह वर्षों का है। योड़ा बहुत खींच कर इसे इक्कीस साल का कर सकते हैं। पहले सत्रह साल में तुकाराम का सांजारिक-दःख से परिचय ही न था। सत्रहवें वर्ष उन के वर में दो मृत्यु हुई। एक इन के पिता जी की और दूसरी इन की भावज की। अठारहवें साल इन के वड़े भाई घर छोड़, विरक्त हो, तीर्थयात्रा करने चले गए। इस के बाद दो साल तुकाराम महाराज ने अपनी विगड़ती हुई गिरस्ती सँभालने की दिलो-जान से कोशिश की पर नाकामयाव हो उन्हें दिवाला निकालना पड़ा ! बस, यहाँ से इन के दिन सांसारिक दृष्टि से फिरे, परंतु पारमार्थिक-दृष्टि से ऐसा कहने में कुछ बाघा नहीं कि उन के असली चरित्र का यहीं से श्रारंभ हुत्रा । इन्हीं बातों का इस परिच्छेद में वर्णन किया जावेगा ।

तुकाराम का बाल्य बड़े सुल में बीता। ये अपने माता-पिता के बड़े लाड़ ले थे। वैसे तो सभी लड़ के माता-पिता को प्रिय रहते हैं। पर जब स्त्री-पुरुष के मन में संतान न होने की इच्छा हो या कम से कम संतान होने की अपिलाषा न हो, तब उपने हुए संतान के प्रति उन का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उस संतान के प्रति माता-पिता के मन में रहता है, जिसकी प्राप्ति संतान-रहित होने का दु:ख ध्यान

में ब्राने के बाद ईश्वर की कई बार की हुई मनौतियों के कारण उन्हें होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था ही; पर नुकाराम भी कुछ कम न था। तुकाराम के जन्म से मानों दोनों माता-पिता का प्रेम ठीक दो जगहों में बाँटा गया। इन दो लड़कों के लिए जो-जो कष्ट उठाने पड़ते, उन्हें बोल्होबा ख्रौर कनकाई दोनों बड़े सुख से सहते । तुकाराम महाराज के ग्रमंगों से मली भाँति जाना जाता है कि उन्हें माता के प्रेम का खब अनुभव था। माता इनकी खूब ही खबरदारी लेती थी। इन्हें छोड़ उन्हें खाना भी अञ्छा नहीं लगता था। भूख के मारे रोने के पहले ही वह इन्हें दूध पिलाती ख्रौर खेल में ये यदि भूख भूल जाते तो भी इन्हें समका कर खिलाती। इनके दुख से उनका चित्त ऐसा छटपटाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ जवार का दाना हो। इनका वही सुख उनका सुख था। वह इन्हें तरह-तरह के कपड़े ख्रीर गहने पहनाती ख्रीर प्रेमभरी ख्राँखों से इन्हें देखते न ऋघातीं। फिर एक दम से 'ऋति स्नेहः पापशंकी' के न्याय से खुद अपनी ही नजर पड़ने के भय से पैरों पर विठा काजल का टीका लगातीं और डीठ निकालतीं। मातृ-प्रेम के इन सब प्रकारों का वर्णन तकाराम के अभंगों में पर्याप्त पाया जाता है।

तुकाराम का लाड़ करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, वरन् इन का बड़ा भाई सावजी भी था। पर तुकाराम किसका लाड़ करें ? ईश्वर ने शीघ ही इन्हें लाड़ करने के लिए एक छोटा भाई भेजा। कनकाई को यह पुत्र हुआ। उस समय तुकाराम पाँच वर्ष के थे। जिस घर में १६०५ तक बोल्होबा और कनकाई दो ही मनुष्य थे, उसी घर में आठ साल के भीतर भगवान की दया से तीन पुत्र खेलने लगे। मँमोला भाई होने का दुःख कई जगह लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनः शेपाख्यान में जब अजीगर्त ऋषि पर लड़का बेचने का प्रसंग आया, तब पिता ने बड़े और माता ने छोटे लड़के को बेचने से इन्कार किया। हरिश्चन्द्र के यहाँ उस समय बलिदान दिए जाने के लिए बेचारे मध्यम पुत्र पर ही प्रसंग आया। रामायण में तथा भासकृत मध्यम व्यायोग में भी यही बात वर्णित है। पर तुकाराम के अभंगों से जान पड़ता है कि उन्हें मँकोला भाई होने का केवल सुख ही मिला। बड़े-बेटे को हमेशा बड़ा ही रहना पड़ता है और सब से छोटा भाई कभी सब से बड़ा भाई नहीं हो सकता। इस बीच के भाई को बड़ी मौज रहती है। मन माने तब वह बड़ा बन छोटे को दबकाता है और दिल चाहे तब छोटा बन बड़े माई की चीज़ें हठ से छीन सकता है। तुकाराम को यह सुख बचपन में खूब मिलता रहा। इन के छोटे भाई को दादा का ही नाम अर्थात् कान्होबा का ही नाम दिया गया था। सावजी, तुकाराम और कान्होबा तीनों बालक बड़े आनन्द से दिन बिताते और इनकी बाल-लीलाएँ देख बोल्होबा और कनकाई अपने को बड़े सुखी और कृतकृत्य समकते।

तुकाराम के अमंगों से जान पड़ता है कि बचपन में तुकोबा बड़े खिलाड़ी थे। अपनी उम्र के लड़कों को इकटा कर ये कई खेल खेलते। प्रायः उन सब खेलों पर जो महाराष्ट्र में उस समय प्रचलित थे, इन्होंने रूपक बना कर अमंग रचे हैं। इन अमंगों से उस समय के खेलों का अच्छा ज्ञान होता है—विशेषतः उन खेलों का, जो तुकाराम प्रायः खेला करते। तुकाराम का सब से प्रिय खेल 'टिपरी' जान पड़ता है। इस खेल में १३ या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पच्चमें बाँटे जाते। बचा हुआ लड़का बीच में खड़ा रहता और गाता। उस गाने के ताल पर अपने हाथों में टिपरियों से—ताल देने के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के डंडों से—ताल देते हुए, उस बीच के लड़के के चारों और चक्कर लगाते। चक्कर के हर एक लड़के के दोनों और उसके प्रतिपद्ध के लड़के रहते। जो कोई ताल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा होना पड़ता और बीच का लड़का उसका स्थान लेता। इस खेल का कोशल टिपरियों से एक नाद में ताल बजाने और ताल के साथ पैर उटाने में है। दूसरे खेल का नाम 'विटीदांड़' है। उत्तर हिंदुस्थान

के 'गिलीडंडे' का-सा यह खेल था। दांडू याने डंडा और बिटी याने गिल्ली। यह खेल कर्नाटक की स्रोर से स्राया। इस खेल में जिन बकट, लेंड, मूंड इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है ऋौर जिन के ऋनसार शरीर के मिन्न-भिन्न स्थानों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द कर्नाटकी की भाषा के एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के दर्शक शब्द हैं। तीसरा खेल 'चेंड्रकली'। इस खेल में एक लकड़ी की पट्टी से गेंद उछाला जाता है श्रीर बाकी खिलाड़ी उसे हूँ दते हैं। जो हूँ द लाता है उसे उछालने का हक मिलता है। 'हाल' नाम का खेल तुकाराम के समय में और खेला जाता था। इसमें दोनों तरफ़ के खिलाड़ी श्रपना-ग्रपना नाम रख लेते । उदाहरणार्थ-एक पच के खिलाड़ी अपने को तिल कहते , तो दूसरे पत्त के चावल । फिर एक की आँखें बाँघी जातीं । वह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को छुता श्रीर साथ ही यह बताता कि वह तिल है या चावल । यदि ठीक बताता तो छए लडके की आँखें बाँधी जातीं, अन्यथा पहले को फिर खेलना पड़ता। 'हॅंबरी' और 'हुमासा' नामक और भी दो खेल थे। पहले में नाक से साँस नीचे छोड़ते कहा जाता था 'हुं : हुं : हुं : श्रीर दूसरे में साँस उत्पर को फैंकते कहा जाता 'हं हं हं'। दोनों खेलों में यही जाँच की जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी टूटती है। जिस पत्त के खिलाड़ी की साँस टूटती उस का स्थान उसी पच्च का दूसरा खिलाड़ी लेता । अत में जिस खिलाड़ी का पन्न रहता, वही जीतता । मृदंगपाटी या 'श्रादी-पाटी' 'खोखो' ऋौर 'हतूतू', तीनों खेल तो महाराष्ट्र में ऋाज भी खेलें जाते हैं। क्रिकेट, फुटबाल, हाँकी इत्यादि विदेशी खेलों के साथ-साथ इन देशी खेलों की भी मैचे महाराष्ट्र की शाला-पाठशालात्रों में होती रहती हैं। त्राज जिस सुनियमित-रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उसी रीति से यद्यपि तुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे : पर खेलने की सामान्य पद्धति वही थी, जो ग्राज है। 'कुरघोडी' नाम का भी खेल उस समय खेला जाता था। इस में एक स्रोर के खिलाड़ी एक दूसरे की कमर पकड़ एक के पीछे एक घोड़े की नाई खड़े रहते और दूसरे पत्त के खिलाड़ी इन घोड़ों पर कृद या लंबी उछाल लेकर सवार की नाई चढ़ बैठते। छोड़े हुए खिलाड़ी अपना बदन हिला कर सवारों को मिराने का तथा ऊपर के सवार घोड़ों पर जम बैठ कर उन्हें थकाने का अयल करते। थक जाने का निदर्शक शब्द कुर था, जिस के कहते ही उस घोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते।

ऐसे खेल-कूरों में तुकाराम का बचपन देखते देखते निकल गया। साथ ही साथ बोल्होबा इन लड़कों को लिखना-पढ़ना, हिसाब लगाना, जमा-खर्च लिखना इत्यादि भी पढ़ाया करते। तुकाराम की बुद्धि इधर भी कम न यो। पर सावजी को इन सब बातों से एक तरह की नफ़रत-सी हो थी। माँ-बाप के साथ मजन करना, अभंग गाना इत्यादि में ही उन्हें अधिक आनन्द आता था। पिता के लाड़ते होने के कारण पहले-पहल इन के पढ़ने-लिखने की ख्रोर ज़रा दुर्लं च हुआ जिसका फल यह हुआ कि सावजी पढ़ने-लिखने में विशेष प्रगति न कर सके। बचपन से ही उनका मन विरक्ति की त्रोर मुका हुत्रा था। बोल्होबा ने विचार किया 'यदि इसका विवाह हो तो संभव है इसका चित्त संसार की श्रोर श्चाकुष्ट हो।' यह विचार कर सावजी का विवाह उन्होंने उसके पंद्र-हवे वर्ष में ही कर दिया और विवाह की हल्दी भी पूरी खूटने न पाई थी कि एक दिन उसे पास बुला कर उसके गले में संसार के काम डालने का ग्रपना मनोदय उस पर व्यक्त किया। सावजी ने बड़ी नम्रता से पर निश्चय-पूर्वक स्वर से जवाब दिया। "पिताजी, मेरा मन तो संसार में विल्कुल नहीं लगता। मन में त्राता है कि घर छोड़ तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँ और इस मनुष्य-देह को सार्थक करूँ।" पिता ने बहुत प्रकार समकाया, पर सावजी ने ऋपना कहना न छोड़ा । ईश्वर-भजन करने के लिए संसार के घंघों से बोल्होबा पूरा-पूरा खुटकारा चाहते थे। सावजी का उत्तर सुन उन का चित्त न्यथित हुआ; पर यह विचार कर कि यदि अभिक बोलूँ तो यह आज ही वर छोड़ कर भाग जाय, वे

सावजी से कुछ न बोले। उन्हों ने तुकाराम को बुला कर उस पर श्रपनी इच्छा विदित की। तुकाराम की उम्र उस समय मुश्किल से तेरह वर्ष की थी। तुकोबा ने बोल्होबा की सब बातें सुनी श्रीर पिताज्ञा पालन करने का निश्चय किया। तुकाराम बड़े मातृ-पितृ भक्त थे। उन्हों ने माता से पूछा श्रीर जब उसकी भी वहीं इच्छा देखी तो माता-पिता को मंतुष्ट करने के हेतु इस छोटे वय में भी उन्हों ने पिता की श्राज्ञा मान्य की। बोल्होबा बड़े श्रानंदित हुए श्रीर उसी दिन से धीरे-धीरे एक-एक काम तुकाराम के सुपूर्व करना उन्हों ने शुरू किया।

तुकाराम बुद्धि में कम न थे। बड़ी सावधानी से वे सब बातें समक्त लेने लगे श्रीर दुकान तथा सावकारी का जमा-खर्च लिखने लगे। साल भर के भीतर-भीतर बही-खाते पर से अपनी लेन-देन तथा। सांपत्तिक स्थित भली-भाँति समझने तक तकाराम की प्रगति हुई । इनकी होशि-यारी से चिकत हो हर एक ब्रादमी बोल्होबा से कहता कि बोल्होबा लडका तो वडा होनहार है। वाप का नाम श्रच्छी तरह से चलावेगा। लंडके की तारीफ़ सुन बोल्होबा के हर्ष का ठिकाना न रहता था। वे तुकाराम को साहुकारी के तथा दूकानदारी के रहस्य समझाने लगे। लेन-देन कैसे करनी चाहिए, रुपया उधार देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खरीदी कब की जावे, माल किस भाव से बेचा जावे. श्रपना मनाफ़ा उस पर कितना चढाना चाहिए. खेती-बारी की श्रोर ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि वातें बोल्होबा दच्चता-पूर्वक तुका-राम जी से कहते श्रीर उसी के अनुसार चल कर तुकाराम श्रपनी श्रीर अपने धंवे की उन्नति करते। अब तो सावजी से भी तकाराम पर पिता का अधिक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्र-भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपत कहते हैं "विद्या प्राप्त की, धन भी कमाने लगा, उस पर भी बाप का कहा माने और गिरस्ती का भार अपने सिर पर ले, वही पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है।" अब उन्होंने बड़े ठाट से तुकाराम की शादी की । बहू का नाम रखुमाई रक्ला गया । पर थोड़े ही दिनों में यह सममने पर कि इस रखुमाई को साँस की बीमारी है, बोल्होबा बड़े दुखी हुए । लड़के के गले में क्या आफत बाँध दी । इस बीमार लड़की के साथ उसे संसार-सुख क्या और कैसे मिले इत्यादि चिंताओं से बोल्होबा का जी व्याकुल होता । इन पिता-पुत्रों का और खास कर ऐसी छोंटी उम्र में ऐसी चतुरता से और सावधानी से सब काम काज सँमालने वाले तुकाराम का नाम पूना प्रांत के साहूकारों में खूब प्रसिद्ध हुआ और साथ ही साथ इस विवाह की बात भी चारों आर फैलने लगी । इस हालत में पूने के अप्पाजी गुरुवे नामक एक साहूकार ने अपनी अवली नाम की कन्या गुकाराम को देने का प्रस्ताव जब बोल्होबा के सम्मुख किया तो बोल्होबा ने यह मौका हाथ से न जाने दिया । उन्हों ने अप्पाजी का कहना मान लिया और अपने वय के सोलहवें वर्ष में ही दूसरा विवाह करके गुकाराम दिपलीक हो गए। उन की इस दसरी पत्नी का नाम जिजाई रक्खा गया।

इस के बाद के दो साल सांसारिक दृष्टि से तुकाराम के जीवन में परम सुख के थे। पिछले सुखपूर्ण जीवन-विभाग की बाते करते हुए श्रीरामचंद्र के मुख से, पत्थर को भी क्लानेवाले भवभूति किव ने कह-लाया है कि "पिताजी के जीवित रहते नव-परिणीत स्त्री के साथ माता-र्जा की देखभाल में जो दिन हम ने मुख से बिताए, वे दिन अब फिर कमी न आवेंगे।" श्रीतुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण थे दो साल जो बीते उन के विषय में ठीक यही भवभूति की उक्ति जमती है। केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, पत्नी इत्यादिकों से भरे घर में श्रीतुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया। इसी समय रशुमाई से इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्त हुई। यह समक्त कर कि संतों ही की कृपा से यह सब वैभव प्राप्त हुआ, बोल्होवा ने अपने नाती का नाम संताजी रक्खा। अब बोल्होवा को कमी नया थी ? घर में अनुकूल स्त्रो, किसी बात की कमी नहीं, विद्या-विनय इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र और

तिस पर भी पुत्र को पुत्र हुन्ना! फिर यदि किसी संस्कृत कांव के कथनानुसार बोल्होबा के मन में त्राने लगा कि न्नव 'सुरवरनगरे किमाधिक्यम्'— न्नव स्वर्ग में क्या न्नाधिक सुख है, तो न्नाएचर्य ही क्या? पर
जान पड़ता है कि देवों से यह सुख न देखा गया न्नार मानो यह
दिखलाने के लिए कि स्वर्ग में क्या विशेष है, वे बोल्होबा को मृत्युलोक से उठा कर स्वर्ग ले गए। उन की उम्र हो चुकी थी। सब
प्रकार के सुखों का भी उन्हों ने उपभोग कर लिया था। इस लिए वास्तव
में उन की मृत्यु न्नारोच्य ही थी। पर कहावत है कि 'बूढ़े के मरने का डर नहीं पर काल घर देख जाता है'। न्नीर तुकाराम के विषय
में यह कहावत बिल्कुल ठीक निकली। जिस काल ने न्नाज लगभग
चालीस साल तक बोल्होबा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल
सन् १६२५ में केवल बोल्होबा ही को न उठा ले गया, पर कुछ ही
दिन बाद सावजी की पत्नी को भी ले गया।

पिता की मृत्यु से तुकाराम बड़े दुखी हुए। जिन्हें संतुष्ट करने के हेतु उन्हों ने ऐसी छोटी उम्र में इतना भार अपने सिर पर लिया था; दिनरात कष्ट उठा कर सब प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों को सहा था, उन के चले जाने पर तुकाराम पर तो मानों आकाश ही फट गथा। सिर पर संभालनेवाला अब कोई न रहा। बड़े भाई की तो बात ही क्या ? वे तो पहले ही से फक्कड़ थे। घर में रहे तो केवल पिता के अनुरोध से। उन का दिल तो संसार में था ही नहीं। अब तो पिताजी का भी काल हो गया और पत्नी के मरने से विवाह की भी पैरों में से बेड़ी छूटी। अब कोई ऐसा पाश न था जो सावजी को घर में रक्ले। उन को उम्र तो वैसे बहुत बड़ी न थी। आजकल तो बीस वर्ष के लड़कों के क्या कई लड़कियों के भी विवाह नहीं होते। यद्यपि वे दिन दूसरे थे तथापि चाहते तो वे फिर विवाह कर सकते थे, पर उन्हें संसार की परवाह ही कहाँ थी। कालिदास के कथनानुसार वे उन मूर्ख पुरुषों में से एक न थे जो अपने प्रियजन की मृत्यु को हृदय में चुमे शल्य

सा समकते हैं, प्रत्युत वे उन विद्वानों में से एक थे जो अपनी स्थिर बुद्धि के कारण प्रीति को इस संसार में मनुष्य को जकड़नेवाली कील समक्तते हैं और जो प्रियजन का नाश होते ही समकते हैं कि वही कील सुलमतया उखाड़ कर वे संसार-पाश से मुक्त हो गए। यही समक्त कर सावजी ने तुकाराम और अपनी माता से तीर्थ करने की अनुज्ञा ली और वे घर से बाहर निकल पड़े। वे फिर कभी घर में आए ही नहीं। अंकारेश्वर, नागनाथ, वैजनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, गोकर्गेश्वर, केदारेश्वर, ज्यंवकेश्वर, भीमाशंकर, महाबकेश्वर और रामेश्वर का दर्शन कर वे आखिर बाराणसी जा कर रहे और वहीं उन्हों ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया।

पाठक स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि पिता श्रीर बड़े माई के छूट जाने पर तुकाराम की क्या अवस्था हुई होगी। जन्म से इन्हें दु:ख का नाम मी ज्ञात न था। पर जब वह आया तब इस प्रकार से । दुःख के बाद सुख की प्राप्ति ऐसी मालूम होती है जैसे ऋँ घियारे के बाद रोशनी। पर सुख के अनंतर जब दुःख उठाना पड़ता है, तब तो बड़ी मुश्किल ही है। खरे घीरजवाले पुरुष की परीचा इसी समय होती है। तुकाराम जी इस परीचा में पूरे धीरज के उतरे। उन्हों ने अपने सब काम बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक सँमाले । केवल इतना ही नहीं छोटे भाई कान्होवा का विवाह भी उन्हों ने इसी समय किया । यह विवाह बड़े ही समारोह से किया गया । सचमुच कहा जाय तो तुका-राम जी ने इस विवाद में वाजवी से ऋधिक-खर्च किया । पर तुका-राम जी करें क्या ? वे बेबस थे। पिता के पश्चात् किया हुआ। यह प्रथम कार्य । माता कनकाई अच्छे दिन देखी हुई और पत्नी जिजाई तो घनवान की ही पुत्री। सास-बहू दोनों की इच्छा के श्रनुसार खर्च होता था। स्त्रियों को ऐसे प्रसंगों पर इस बात का विचार थोड़े ही रहता है कि कितना खुर्च किया जाय। तुकाराम जी की अवस्था बड़ी कठिन थी। बाप की मृत्यु के बाद माता को कुछ कहना भी ठीक न था श्रीर

यदि वे कहते भी तो माता मानती कब ! खर्च करने के विषय में जिजाई की आँखें तो पहले ही से बड़ी थीं। फिर यदि विशह में फज़्ल खर्च न हुआ हो तो ही आश्चर्य था। और सच पूछो तो संवार से अनिभन्न तुकाराम को खुद भी इस बात का ठीक-ठीक पता कहाँ था की कौन-सा खर्च आवश्यक है और कौन-सा व्यर्थ।

जान पडता है कि दनियादारों की बातें मालूम न होने के कारण तकाराम को भी श्रपनी सांपत्तिक स्थिति का ठोक-ठीक श्रंदाज न था। क्यांकि अगर यह होता तो दसरे ही साल और बड़े खर्च का जो काम उन्हों ने किया. वह वे कदापि न करते । यह काम था माता को साथ ले तीर्थ करना । कनकाई को पंढरपर की यात्रा का आनंद प्रत्यक्त ही जात था। नामदेव जी के तीर्थाविल के अभंगी पर से तीर्थ-यात्रा का श्रानंद उसे शब्दों में भी विदित था। श्रीर श्रव तो क्या ? प्रत्यन्त पुत्र ही तीर्थवात्रा के त्रानंद में घर भूला हुत्रा था। इस अवस्था में श्रच-रज ही क्या यदि तीर्थ नहाने की और देवों के दर्शन करने की अभि-लाषा कनकाई के मन में पैदा हो। माता के अनरोध से मात-भक्त तका-राम महाराज जननी को साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिये निकले । सब से प्रथम समद्र-पार्ग से वे द्वारका गए । वहाँ भगवानके दर्शन कर गोदा-बरी तीर नासिक-दोत्र आए। पास ही त्र्यंबकेश्वर में निवृत्तिनाय जी के समाधि-स्थान का दर्शन किया। आगे चल कर गोदावरी तीर पर ही पैठण पहुँच ऋौर श्री एकनाथ जी के समाधि-स्थान पर उन्हों ने पूजा चढ़ाई। फिर मुक्ताबाई का समाधि-स्थान मारागाँव में देख कर वे देविगरी गए जहाँ उन्हों ने एक नाथ जी के गुरू जनादेन स्वामी की समाधि देखी। ऐसे घूमतें-घामते तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के गंगा-यमना संगम में स्नान कर कौन पुनीत न होता ? त्रिवेशी के तट पर कुछ दिन ठहर श्री तुकाराम महाराज गया पहुँचे श्रीर विष्णु पद पर पितरों के नाम पिंड दे कर उन के ऋगों से मुक्त हुए। सब से ख्रांत में वे काशी गए श्रीर मणिकर्णिका का स्नान कर श्री विश्वनाथ की जन्ही

ने पूजा की । इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर श्रीर पास जो कुछ पूँजी थी वह खर्च कर सन् १६२७ के श्रंत में वे देहू लौटे श्रीर फिर से श्रपना काम संमालने लगे।

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहूकारी बड़ी कठिन है। थोड़े दिन भी दूकान बंद रहे तो दूसरा कोई उसके स्थान में जम जाता है। यहाँ के सामान्य लोग बहुत ग़रीब होते हैं इस कारण साहूकार के बिना उन का चलता ही नहीं। इस लिए थोड़े दिन की अनुपस्थिति भी साहू-कार के लिये बड़ी हानिकारक होती है। फिर उपयु क्त लंबी यात्रा के लिए जो दीर्घकाल लगा उस के बाद यदि तुकाराम को अपनी दूकान बिगड़ी मिली तो त्राश्चर्य क्या ? फिर भी बड़ी दूकानदारी करनेवाले लोगों को एक यह भी ऋापत्ति रहती है कि उसी स्थान पर वे छोटी-सी दुकान नहीं चला सकते। ऐसा करने में लोक-लाज ग्राड़ ग्राती है। दुकाराम जी को यद्यपि जान पड़ा कि अपनी सांपत्तिक-स्थिति विगड़ी है, तथापि वे करें क्या ? बीस साल की उम्र, दुनियादारी के दाँवपैंच से बिल्कुल अनजान, सचाई की घर की नसीहत और आदत और जिस वृत्ति में पद-पद पर भूठ का काम पड़े ऐसे खोटे लोगों से भरी वैश्य-वृत्ति । उन का जी ऋकुला उठा । बाहर की बनी-बनाई बात सँभालने के लिए श्रंदर की बात बिगड़ने लगी। घर के गहने बाजार देखने लगे। उसी में दैव भी प्रतिकृत हो गया । काल फिरता है तो सभी बातें फिरती हैं। खेती के बैल मर गए और एक-दो अच्छे देनदारों की मृत्यु हुई! जो काम हाथों में लें उसी में घाटा पड़ने लगा । श्रंत में कर्ज़ा निका-लना पड़ा। ससुरे की सिफ़ारिश से कर्ज़ा निकाला, पर कुछ नहीं हुआ। जिधर देखो उधर नुकसान ही नुकसान नजर आने लगा। द्रनिया तो दूरंगी ही ठहरी । जो लोग कुछ साल पूर्व तुकाराम जी की तारीफ करते थे वे ही ख्रब उन का मज़ाक उड़ाने लगे। लेनदारों का भरोसा उठ गया और सर्वों ने अपने-अपने कूछ की रक्म माँगना श्रुह किया। सबों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय ? अंत में एक

## तुकाराम का संवार सुख

दिन दिवाला निकला। हाय! दिवाले से बढ़ कर इज्ज़तदार आदमी को दूसरी कौन-सी बात दुखदाई हो सकती है ? इससे तो मौत भी बेह-तर। असली मौत तो केवल देह को ही विगाड़ती है पर यह मौत तो केवल शरीर से भी भली कीर्ति को भी कलंकित कर देती है। हो गया, तुकाराम का संसार सुख इस प्रकार समाप्त हुआ!

## चतुर्थ परिच्छेद: तुकाराम विरक्त कैसे हुए ?

दुख विरक्ति का मूल है, शाखा पश्चात्ताप । ईश भक्ति का पुष्प है, फल है मुक्ति अपाप ॥

गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि तुकाराम महाराज की दूकान का दिवाला कैसे निकला। जो लोग पहले ही तुकाराम की निंदा करते थे, उन के बोलने की तो श्रव सीमा न रही। तुकाराम जी को मुँह दिखलाने के लिए भी स्थान न रहा। दुनिया की श्रनेक श्रापित्यों में 'सब से प्रवल जाति श्रपमाना' की श्रापित्त से तुकाराम महाराज के सांसारिक दुःखों का श्रारंम हुश्रा। यहाँ से उन की दुःख-परंपरा। बढ़ती ही गई श्रीर इसी कारण तुकाराम जी का मन संसार से ऊब उठा श्रीर उन्हों ने परमार्थ का पंथ ग्रहण किया। ये दुःख यदि उन पर न श्राते, तो तुकाराम का जीवन श्रन्य सामान्य मनुष्यों की नाई व्यतीत होता श्रीर श्राज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका बज रहा है, वह न बजा होता।

दुःख में एक बड़ा भारी गुण है। वह मुख की निःसारता दिखाता है। जिस मुख के लिए मनुष्य का मन छटपटाता है, जिसे मिलाने के हेतु वह दिन की रात और रात का दिन करता है, वह मुख शाश्वत नहीं है। प्रायः वह मुख मिलता ही नहीं और यदि मिलता है तो उस के उपमोग के आनंद की इंद्रियों को प्राप्ति होते-होते हो वह आहश्य होने लगता है। संसार के मुखों की निःसारता इस प्रकार समम पड़ती है और निःसारता सममने से उन के प्रति आसक्ति नहीं रहती। ऐसे असार मुख मिलाने के लिए फिर मनुष्य मले-बुरे काम करने को तैयार नहीं होता अर्थात् उन के विषय में विरक्ति उत्यन्न होती है। वह विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय अवश्य उत्पन्न होती है। केवल दुःख की बात यही है कि यह मावना बहुत काल टहरती नहीं। अमलतास के मीठे बीज खा कर जुलाबों से पीड़ित बंदर की तरह मनुष्य ये बुरे काम न करने का निश्चय प्रति दिन करता है, परंतु इंद्रियों का और उन के उपमोग विषयों का सिन्नकर्ष होते ही धीरे-धीर अपना निश्चय भूल कर फिर वही कर्म करने लगता है। बैराग्य इस प्रकार उपजता है और फ़ौरन ही नष्ट भी होता है। जो सत्युरुष दुःख के कारण से पूरे-पूरे विरक्त हो जाते हैं और फिर कभी उन सांसारिक सुखों की ओर जरा भी नहीं देखते, वे ही श्रीतुकाराम महाराज को-सी संसार में प्रसिद्धि पाते हैं और उन्हीं के चरित्र-चित्रण के हेतु लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रवृत्त होती है।

दिवाला निकलने के दुःख में तुकाराम महाराज दुःखी अवश्य हुए पर सांसारिक मुखों की ओर से पूर्णत्या मुँह मोड़ने के लिए केवल इतना ही दुःख पूरा न पड़ा। आज तक क्या कम लोगों के दिवाले निकले हैं, या आज भी हर साल सैकड़ों लोग क्या अपना दिवाला नहीं निका लते ? पर इन के पैसे के दिवाले के साथ ही इन की सारासार-बुद्धि या विवेक का भी दिवाला निकल जाता है। तुकाराम महाराज का दिवाला निकालने में उन का दोष बहुत ही कम था। उन्हों ने अपना कर्तव्य-पालन करने में त्रुटिन की थी। इस लिए दिवाला निकलने बाद फिर से वे छोटी-सीदाल-आटे की दूकान ठाट कर अपना काम करने लगे। इस के बाद की आपत्तियाँ यदि उन पर न गिरतीं तो बहुत संभव था कि अपनी मिहनत और सचाई से वे अपनी पूर्वस्थित शीम ही प्राप्त कर लेते। परंतु दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा संकट आया जिस के कारण अपनी विगड़ी गहरथी सुधारने की उन की आशा मूलतः नष्ट हो गई और उन का चित्त सांसारिक सुखों से पूर्णन्तया उठ गया।

यह श्रापत्ति एक घोर श्रकाल के रूप में श्राई । जिस साल उन का दिवाला निकला था उसी साल बरसात बहुत कम हुई। इस लिए सभी चीज़ें महँगी हो रही थीं। पर दूसरे साल अर्थात् सन् १६३० में मैचराज ने अपनी आँखें बिल्कल ही मूँद लीं जिस कारण से महाराष्ट्र भर में हाहाकार मच गया । यह वर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बड़े भारी अप्रकाल के कारण प्रसिद्ध है। उस साल बारिश बिल्कुल ही न हुई। हरे घास का दर्शन भी दुर्लंभ हो गया । जानवर मरने लगे । जो कुछ बचे उन में हड्डियों के सिवाय और कुछ न बचा । पानी पीने के लिए भी पर्याप्त न रहा। अनाज का भाव एक होन को चार सेर यानी श्राज के हिसाब से रूपया सेर हो गया। श्रनाज के दाने-दाने के लिए लोग तरसने लगे। रोटी के दुकड़े के लिए जानवर बेचे गए। मवे-शियों की तो बात ही क्या, हज़ारों माताओं ने अपनी गोद के बच्चे तक वेंच डाले। सब तरह के फल श्रीर मूल कूट-कूट कर श्राटे में मिलाए गए । श्रीर तो क्या, हाड्डियों की भी कूट-कूट कर लोगों ने श्राटे में मिलाया । अबदुल हमीर लाहौरी अपने बादशाहनामे में इस अकाल का बयान करते हुए लिखता है कि "श्राखिरकार श्रकाल इस हद को पहुँचा कि आदमी आदमी को लाने लगे । पुत्र-प्रेम छोड़ कर. श्रपने बचों को खाने में भी लोगों ने कमी न की। जिधर देखें उधर लाशों की ढेर नज़र श्राने लगी।" श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने भी इस दुर्भिन का यों वर्णन किया है कि "ज़मीन के सिवाय और कुछ बाको न बचा। ( अर्थात् ज़मीन पर जितनी चीज़ें दीखतीं, वे सब लोग खा जाते: केवल मिट्टी बाक्ती बचती । ) लोग अपना स्थान छोड कर मागे। जो वहीं रहे, उन में से हजारों जगह की जगह पर ही मर गए । कुछ लोग स्वधर्म छोड़ विधर्मी बन गए । कई जहर खा कर स्त्रीर कई पानी में हुव कर मर गए। प्रेवों को न कोई जलाता न लाशों को कोई दफनाता । वैसी की वैसी ही पड़ी रहती ।" उपर्युक्त वर्णनों से बादक स्वयं इस मयंकर दुर्भिन्न की संभावना कर सकते हैं।

इस मयंकर अकाल में तुकाराम के दुःख की सीमा ही न रही। जहाँ बड़े-बड़े साहूकारों की दुर्दशा हो गई, वहाँ वेचारे दाल-ग्रटा बेचने वाले तुकाराम की बात ही क्या ? दिवाला निकल जाने से बाजार में उस की साख तो थी ही नहीं । अब तो उसे कोई अपने दरवाज़े पर खड़ा न करता। बाहर इज्ज़त नहीं, घर में खाने के लिए दाना नहीं। इस दुर्दशा में तुकाराम का सब कुटुंब था। उस की प्रथम पत्नी रखुमाई सब से पहले भूख से मरी । पहले ही साँस की बीमारी से वह जर्जर थी। वह जानती थी कि उस के पास से तो तुकाराम को सुख की प्राप्ति थी ही नहीं, केवल या तो उस का भार ही तुकाराम के सिर पर था। एक पुत्र-रत्न दे कर वह पति के ऋगा से मुक्त हो चुकी थी। इस लिए बहुत संभव है कि घर में जो कुछ दाना श्चाता हो वह सब दूसरों को विशेषतः छोटे संताजी को दे, वह खुद भूखी रहती होगी । ऋंत में बेचारी ने एक दिन राम कह दिया । तुका-राम को पत्नी की इस मौत से बड़ा भारी दुःख हुत्रा। रखुमाई यद्यपि रोगिगी थी, तथापि स्वभाव से बड़ी सरल ऋौर मधुर थी। तुकाराम की उस पर बड़ी प्रीति थी। इस ऋकाल में तुकाराम ने उस की जो पुत्र-श्रीति देखी, उस का वर्णन उन्हों ने एक अभग में किया है। वे कहते हैं, "लड़का माता के प्रति निष्ठुर होता है, पर वह उस की स्रोर प्रेम से ही देखती है। खुद प्यास-भूख सब सहती है, पर उस को संतुष्ट रखती है। उस के दुःख से घबरा कर श्रपनी जान देना चाहती है, श्रीर उस के नाम से दौड़ श्रा कर श्रपने प्राण छोड़ देती है।"

रखुमाई की मृत्यु के बाद संताजी के विषय में तुकाराम को बड़ी चिंता आ पड़ी। मातृ-हीन बच्चे को सँमालना सुलभ काम नहीं था। दिन भर तो किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ खाने को जुटाने की चिंता और रात में संताजी को सँमालने की फिक्र। लड़का हमेशा माँ का नाम ले कर रोता और तुकाराम के गले लग कर माँ के पास ले जाने का हठ घरता । इतने छोटे बच्चे की समक ही क्या ! अगर कोई कहता कि 'माँ देव के घर गई' तो वह भी कह उठता कि 'मुक्ते भी वहीं ले चलों'। पर कोई उसे ईश्वर के यहाँ ले कैसे जावे ! उस के दुख को देख और माता के बिना उसे छटपटाता देख तुकाराम जी का मृदु-हृद्ध्य पानी-पानी हो जाता। अंत में ईश्वर को ही उस पर दया आई और वहीं उसे माता की भेंट करने के लिए उठा ले गया। अब तो तुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा। तुकाराम का प्रेम इन्हों माँ-क्ये पर था। माँ के मरने से दुःख हुआ ही था, पर अब वर्चे के मरने से तो मानों जीवन-सर्वस्व ही नष्ट हो गया। जिस के हाथों से अपनी उत्तर-किया की आशा करनी चाहिए उसी पुत्र का अंत्यविधि करने का प्रसंग तुकाराम पर आया। तुकाराम जी के धीरज की मानो ईश्वर सब प्रकार से परीचा ले रहा था।

कहते हैं कि मनुष्य पर जब संकट श्रा गिरते हैं, तब वे एक साथ ही श्रा गिरते हैं। प्रिय-पत्नी श्रीर प्राणों से भी प्रिय-पुत्र का दुःख द्वकाराम जो भूले भी न थे कि काल-पुरुष ने इन पर श्रीर एक श्राधात किया। जो दुकाराम को ईश्वर-स्वरूप थी, जिसे संतोष देने के लिए दुकाराम दिन-राद यत्न करते थे, जिस ने उन का सब प्रकार पालन-पोषण किया था, जिस से विद्वज्ञ-मिक्त का श्रानंद प्राप्त होता था श्रीर जिस की सेवा दुकाराम श्रपना परम धर्म समक्तते थे, वह उन की प्रियम्माता कनकाई उन्हें छोड़ स्वर्गलोक सिधारी। इस प्रकार एक वर्ष के भीतर दुकाराम के घर में तीन मौतें हुई। इस का परिणाम यह हुश्रा कि मानवी जीवन की नश्वरता दुकाराम भली-भाँति समक्त गए। ईश्वर को भी मानो यही मनीषा थी। क्योंकि इस के बाद दुकाराम के जीते जो उन के घर में एक भीमृत्यु न हुई। इन सब दुःखों का श्रसर नष्ट होने के बाद, इस जीवन-विमाग का सिंहावलोकन करते हुए दुका-राम जी के मुल से एक श्रमंग निकला, जिस में श्राप ने इन सब मौतों का उल्लेख कर यह दिखाया है, कि हर एक मृत्यु का उन के मन पर क्या परिणाम हुन्ना था। त्राप कहते हैं, "जब पिता जी मरे, तब तो मुक्ते न कुछ ज्ञान था न संसार की कुछ फिक्र थी। स्त्री मरी तो बेचारी मुक्ते हो गई। ईश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया। लड़का मरा तो उस से भी अञ्छा हुन्ना क्योंकि उस से मैं पूरा-पूरा प्रीति-रहित हो गया। जब अंत में मेरे देखते-देखते माता भी मर गई, तब तो सारी ही चिता दूर हो गई। विठोवा, अब तो राज्य केवल तुम्हारा हमारा ही है। यहाँ अब दूसरे किसी का काम नहीं है।"

इस प्रकार पाँच ही साल के भीतर तुकाराम जी के सब सांसारिक दु:खों की होली जल गई। जिस तुकाराम को अपनी उम्र के सोलहवें वर्ष तक दुःख की फलक भी न लगी थी, वही तुकाराम पाँच वर्षी में सब प्रकार के सांसारिक तापों से जल उठा। द्रव्य ऋौर मनुष्य दोनों की हानि हुई । पैसा गया, इज्ज़त भी गई ख्रौर पिता, पत्नी, पुत्र ख्रौर माता सदा के लिए ही छोड़ गई। घर में केवल तुकाराम और उन की दूसरी स्त्री जिजाई तथा कान्होबा और उन की स्त्री-इतने ही लोग रह गए। तुकाराम पर प्रेम करने वाला कोई न रहा। यदि जिजाई मृद्ध-स्वभाव की तथा प्रेमभरी होती, तो इस समय वह तुकाराम को अपनी मधुर, रसभरी वाखी से समकाती और संवार से कँदराया हुआ तुका-राम का मन पुनश्च संसार की त्रोर खींच लाती। पर जिजाई का स्वभाव बड़ा मानी, तीखा ऋौर कठोर था। धनी पिता की पुत्री ऋौर अपनी अपेसा गरीव घर में ज्याही हुई। जिजाई को प्रतिच्या पिता के घर के सुखों की याद आती और साथ ही इस घर के दुःख दीखते। मन ही मन इन दुःखों की वह तुलना करती और विचार करती कि ये दुःख के दिन कैसे मिटें, श्रौर फिर सुख कैसे मिले । तुकाराम का चित्त संसार से उठता हुआ देख वह वड़ी दुःखी होती । इसी दुःख से वह तुकाराम को कठोर बातें कहती। हेतु यह कि तुकाराम का चित्त ठिकाने पर ऋावे। पर इस की कर्ण कटु वाते सुन उन का जी बहलने के बजाय ऋधिक ही बहकता। स्त्री के तीखे भाषण सुन तुकाराम मन में बड़े दुखी होते और विडल-विडल कहते बैठ जाते । श्रीविडल के चरणों पर उन का मन एक सा आसक्त कराने का पुण्य अधिकांश में जिजाई ही को है। कई बार जिजाई के हृदय-मेदी शब्दों के कारण वे लजातें और घीरज बाँच कुछ न कुछ करने का निश्चय करते।

अंत में दूकान का काम कान्होबा के सुपुर्व कर, स्वयं एक व्यौपारी का गल्ला दूधरे गाँव को पहुँचाने का काम तुकाराम जी ने करने का निर्चय किया । बैलों पर बोरियां लादी गई ब्रीर बैलों को हाँकते हाँकते तुकाराम महाराज घर से निकले । आखिरी दिन समय काटने के हेतु श्रीविद्धल का मजन गाना शुरू किया और गाते-गाते उसी में तुकाराम महाराज की लौ लग गई। पर इतने में या तो कोई एक बैल पर की बोरियाँ उड़ा ले गया या बैल ने ही वे कहीं गिरा दीं। मुक्काम पर पहुँच कर देखने लगे तो एक बैल खाली। माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने के बजाय उल्लेट बोरियों के दाम ही गाँठ से देने पड़े। बाहर लोग इन की बेवकुफी की श्रोर इस विद्वल-भजन की हँसी उड़ाने लगे श्रीर घर में जिजाई जान खाने लगी। तुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐसी गाफिली न करनी चाहिए। पर श्रव इन्हें माल पहुँचाने के लिए देवे कौन ? ऋाखिर एक बार इघर-उघर से थोड़ा पैसा जमा कर इन्हों ने मिरच खरीदी और घाट के नीचे कोंकण में बेचने ले गए। कोंकण प्रांत महाराष्ट्र में सब से निर्धन है। सिवाय चावल के यहाँ श्रीर कुछ, नहीं होता और वह भी इतना कि मुश्किल से छः महीने पूरा पड़े।. बाकी सब माल घाट पर से ही त्राता है। ऊपर का माल नीचे कोंकण में ले जा कर बेचने का काम इज़ारों घाटी लोग करते हैं। पर कोंकण के लोगों से व्यवहार करने में बड़ी चतुरता चाहिए। उन्हें तो एक-एक पैसा बड़ी कामत का होता है और इसी कारण पैसे-पैसे का फायदा वे ताकते रहते हैं। तुकाराम-सा सीघा-सीघा श्रादमी उन के साथ व्यव-हार कैसे करे ! इन से मिरच का मान पूछा गया । सचाई से दूकान-दारी करने वाले दुकाराम महाराज ने सब भाव बतलाया । खरीददार

फ्रीरन ताड़ गया कि मामला पोला है। घाट ऊपर की तील श्रीर कोंकण की तील में फरक रहता है। माव श्रीर तोल दोनों में घोल दे कर उस उस्ताद ने इन्हें खूब ही फँसाया। साथ ही जो कीमत देनी थी वह नक्कद होनों में न दें सोने के रूप में दी। सममाया गया कि होनों की श्रोदा उसी कीमत का सोने का कड़ा ले जाना कम घोले का है। सीचें तुकोबा इस बात को मान सोने का कड़ा ले घर श्राए। पर देखते हैं तो कड़े का ऊपरी भाग सोने का पर भीतर भरा पीतल। इस प्रकार इस व्यवहार में भी फ़ज़ीहत के सिवाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने वाक्षुष्यों से महाराज का खूब पूजा की श्रीर उन्हें कई नेपथ्य पाठ पढ़ाए।

थोड़े ही दिनों में तुकाराम जी के एक लड़की हुई । उस का नाम काशी रक्खा गया। काशी का जन्म पूने में ऋपने नाना के घर में हुआ। वहाँ तुकाराम के विषय में पिता-पुत्री में कई बाते हुई होंगी। श्रापाजी तो तुकाराम के विषय में बिल्कुल निराश ही हो बैठे थे। वें जान चुके थे कि सांसारिक बातों में जमाई पूरे बे-स्रक्कल है। पर उन के सामनें जिजाई यह बात कैसे मानती ? वह स्वयं तुकाराम को मन-माना कहती पर दूसरों के, खासकर मायघर के लोगों के वे ही शब्द उसे बुरे लगे। तुकाराम की तरफ़दारी उस ने की; घर की कठिनाइयाँ बखानी । अंत में पिता ने व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो सौ होन कर्ज़ा दिए। जिजाई ने घर स्त्राने के बाद तुकाराम को बहुत कुछ समभा बुमाकर उस मूलधन का नमक खरीदा श्रौर तुकाराम को दूर कनाटक की त्र्योर वह नमक बेचने भेजा। फिर से एक बार तुकाराम नमक लाद कर निकले । इस समय बड़ी सावधानी से तुकाराम जी ने वह नमक बेच कर सवाई मुनाफ़ा मिलाया ! दो सौ का माल ढाई सौ में बेचा बड़ी खुशी में श्रानंद से विद्वल का भजन करते-करते लौटे। रास्ते में एक जगह एक ग़रीव ब्राह्मण इन्हें मिला स्रौर उसने इन्हें अपनी करण कहानी सुनाई । उसकी दुःख-पूर्ण कथा सुन कर इनका

हृदय पसीज उठा। इन्हों ने स्वयं दुःख का पूरा पूरा श्रनुभव लिया ही था। इसी कारण उस के दुख से ये दुखी हुए श्रीर पास का धन बहुतांश में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया। घर आते समय फिर कोरे के कोरे रहे। जिजाई से सब हाल विस्तार-पूर्वक कह सुनाया। त्र्राप सममते थे कि वह भी यह बात पसंद करेगी। इस सयम । तो वे फँसे नहीं थे। कुछ खो भी नहीं त्राए थे प्रत्युत सत्पात्र को दान दे पुगय ही जोड़कर आए थे। पर जब जिजाई की भली बुरी बातें सुनी त्तव आप समके कि वह कृत्य जिजाई को पसंद न आया । जिजाई का मी क्या दोष था ? और किसी का देना होता तो और बात थी। पर यह था वाप का देना। स्त्री को सब से बड़ा दुख होता है मैहर में अपने पति की बुराई सुनने का । अपने घर तो वह खुद मज़दूरी भी करती, पर वर की बात न खोलती थी। उस में भी इस समय डींग मार पिता के पास से पैसे वह लाई थीं। उस ने तुकाराम को खूब ही बातें सुनाई तुकाराम भी गुस्से में आ गए और दोनों पित-पत्नी का खूब मगड़ा हुआ। फल यह हुआ कि तुकाराम पूरे-पूरे विरक्त बन, घरवालों के विष में बेफ़िक बन गए।

तुकाराम महाराज ने अपने एक अभंग में इन सब वार्तों का जिन के कारण उनका चित्त ईश्वर-भजन में स्थिर हुआ, यथायोग्य वर्णनं किया है। तुकोवा कहते हैं 'हे देव विद्वल, बहुत अच्छा हुआ कि दिवाला निकल गया, बहुत अच्छा हुआ कि दुर्भिच् के कारण इतना दुःख हुआ। बड़ा भला हुआ कि स्त्रों कर्कश स्वभाव की मिली, भला हुआ कि लोगों में फजीहत हुई। बड़ा अच्छा हुआ कि संसार में अप-मान हुआ, अच्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नाश हुआ। ठीक हुआ कि लोकलाज की परवाह न की और भली भाँति तेरी शरण आया। इन सब दुखों के कारण जो परचात्ताप हुआ उसी से तेरा चिंतन एक-सा करता रहा और उसी के कारण यह संसार शूक-सा जान

यहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुचित न होगा । इत का ज्ञान होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई लोगों को ब्रोर से विसंगति का दोष लगाया जाता है। कई पाठकों को यह देखकर आरचर्य मालूम होता है कि जिम तुकाराम का हृदय पराई पीर से दुखता था वहीं तुकाराम अपनी स्त्री के तथा पुत्रों के दुःख की त्रोर दुर्लच कैसे कर सकता था। जो तुकाराम कामादि षड्-विकारों को जीत चुका था उसी को एक के पीछे एक छः ऋपरैत्य कैसे हुए। तुकाराम का सब से छोटा पुत्र तो इन के निर्वाण के बाद ही पैदा हुन्ना था। जो तुकाराम ऋपने शत्रुत्रों को भी दुरुतर करना उचित न सममता था, वहीं तुकाराम अपने अमंगों में बिल्कुल ग्राम्य और अश्लील शब्दों से अभक्त तथा दुराचारी लोगों को सीधी गालियाँ कैसे सुनाता था। इन सब बातों में से एक भी बात मिथ्या नहीं। पर इस की तुकाराम के टीकाकारों की-सी न तो निंदा करने की आवश्यकता है, न भक्तों का समर्थन करने की। इस ऊपरी विसंगति का कारण तुकाराम जी के स्वभाव में है। उनका स्वभाव विचार-प्रधान न था, किंत् भावना-प्रधान — ऋत्युत्कट भावना-प्रधान था। जो भावना जिस. समय प्रवल होती थी उसी के अनुपार इनका वर्तन होता था। पिता को संतुष्ट करने की भावना जब प्रवल थी तब अपने छोटे वय का विचार न कर उन्हों ने संसार का भार ब्रापने सिर ले लिया। माता को संतुष्ट करने की भावना में कान्होवा का विवाह तथा काशी-यात्रा में चाहे जितना रुपया खर्च करने में कुसूर न किया। उस समय यह विचार कि आगे क्या होगा इनके हृदय की स्तर्श भी न कर सका। जब तक कान्होबा छोटे थे श्रौर सब का भार सिर पर होने की भावना प्रबल थी सब प्रकार के दु:ख सहन किए ऋौर स्त्री की भी भली-बुरी बाते सुन लीं। पर जिस समय यह भावना उठी "कि ऋव इतना दुख सहने की श्रावश्यकता नहीं, कान्होना सन सँभाल सकोंगे, मुक्कसे ये सांसारिक काम ठीक न होंगे, बेहतर है कि अब ईश्वर भजन ही करें " उठे और

चल दिए। तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य है श्रीर यह उनके चरित्र के पद-पद पर दिखाई देता है। इस में संदेह ही नहीं कि तुकाराम महाराजा ने काम-क्रोध लोमादि षड्रिपुश्रों पर विजय प्राप्त कर लिया था। पर इस का यह श्रर्थ न समम्तना चाहिये कि उन के ये विकार पूर्णतया नष्ट ही हो गए थे। जिस समय ये महाराज 'उन से लड़ने के लिए खड़े रहते श्रर्थात् यह निश्चय ठानते कि फलाँ विकार इस समय मन में न श्रावे, क्या मज़ाल था उस विकार की कि वह उन के सामने दिखाई भी दे। किंतु श्रन्य समय जब कि इनके प्रादुर्भाव से कुछ, कुपरिशाम हान का समय न था वहाँ पर ये उन की श्रार दुर्लदेय करते श्रीर उन्हें श्रपना कार्य करने देते।

तुकाराम, महाराज ने अपना यह अन्योन्य विरुद्ध स्वभाव एक अभंग में बड़े अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। आप कहते हैं-- "हम विष्णुदास मोम से भो मुलायम हैं पर वज्र से भी कठिन हैं मरे भी हम जिंदा हैं और सोते भी जागते हैं। जो पुरुष जो वस्तु हमसे माँगे उसे हम वहीं दें। भलाई के साथ कोई चाहे तो हमारे कमर की लंगोटी भी खोल के पर कोई बदमाशी करे, तो उसे लाठा भी फटकारें। मा-बाप से भी अधिक प्रेम करें, पर साथही शत्रू की अपेचा भी आधिक घात करे। हमारी अप्रेचान तो अमृत अधिक मीठा होगा, न जहर दगदा कड़वा। हैं तो हम सिर से पैर तक मीठे, पर जो जिस की इच्छा हो, वही यहाँ पूरी होगा । भावना-प्रधान पुरुष का यही लद्द्या है । जो धुन उस के मन में सवार होती है, उसी के अनुसार वह चलता है। प्रायः सभा बड़े-बड़े लोग भावना-प्रधान ही होते हैं। श्राचार-प्रधान मनुष्य सामान्य कोटि का होता है। वह न इस सिरे पर जाता है न उस सिरे पर। माम्ली लोगों का-सा साधारण कार्य किए जाता है। पर भावना-प्रधान भर्तु-हिर के कथनानुसार या तो लोगों के सिर पर विराजते हैं या दुनिया के पैरों से कुचले जाते हैं। मगवान् रामचद्र के विषय में यह देखिए कि जिस सीता के लिए वे बन-बन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी उन्हों ने कमी न किया, श्रीर त्याग करने के बाद भी उन्हों का शोक करते रहें, वासंती के मुख से भवभूति ने कहलाया है कि लोकोत्तर पुरुषों के चित्त कौन जान सकता है ! वे वज्र से भी कठिन पर कुसुमों से भी कोमल होते हैं। ठीक यही हाल तुकारामादि सत्पुरुषों का है। जब तक ठीक, पर जब छटके तो ऐसे कि घर से बाहर निकल गए।

तुकाराम महाराज घर से निकले, तो सोधे इंद्रायणी के उत्तर ब्राट मील दूरी पर जो भामनाथ का पहाड़ है, वहाँ जा बैठे। वहाँ एकांत में विचार किया कि "इस कुटुंव की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक दुः लों से खूब तपा, पर यह न सममा कि इन से कैसे खूटकारा पाऊँ। भीतर बाहर जहाँ देखता हूँ, वहाँ चार ही चोर नज़र ख्राते हैं। स्रर्थात् सब अपना ही फ़ायदा तकते हैं, मुक्त पर दया कोई भी नहीं करता। एक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने मुक्त से मिइनत कराई और मुक्ते लूटा । मैं तो अब विल्कुल घवरा गया हूँ । इस लिए हे पांडुरंग, अरी मेरी माँ, अब तो तुम्हारे ही चरणों की याद कर तुम्हारे ही शरण आया हूँ। श्रव तो तुम्हें ही मुफ्ते उवारना होगा, क्योंकि दोनों को तारने का तुम्हारा प्रसा है।" भामनाथ पर पड़े-पड़े तकाराम जी एकांत में पंद्रह दिन इसी का विचार करते रहे। अन्त में उन्हें समक्त में आया कि "संसार लोटा है। जब तक उन से लोगों को सुख-प्राप्ति की आशा है, तब तक उन्हें यही तकलोफ़ बनी रहेगी। पर यदि वे एक बार इस पाश को तोड़ डालें तो न किसो बात की मक-मक पीछे रहेगी. न सिर पर कुछ भार रहेगा। अब तो यही समझना ठोक था कि सब ठीक-ठाक हो गया और यह बलाय टल गई। एक बार इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की ऋोर फिर से न फिरेंगे. ऋाफ का निश्चय कौन फेर सकता था?

इधर जिजाई भी कुछ कम न थी। वह बोलने में फटफटी थी पर साथ ही पतिव्रता भी थी। तुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे बड़ी बेचैनी हुई। प्रायः भड़-भड़े लोगों की यही हालत होती है। मक में जो ऋाया फड़-फड़ बोल डाला पर पोछे कुछ नहीं। बादल ऋार, बरस गए, फिर श्राकाश साफ का साफ । जिजाई का वह स्वभाव उस के जन्म भर रहा। वह तो भोली-भाली सांसारिक स्त्री थी। उसे न तो तुकाराम की मगवद्भक्ति समक्त में आती थी न उन का परोपकार । वह तो एक मात्र यह जानती थी कि उस पड़ोसियों का संसार जैसे होता था, वैसे उस का होना चाहिए। पिता के घर म जिस सुख में वह थी, उसी प्रकार के सुख की वह तुकाराम से आशा करती थी। उस मुख की प्राप्ति न होती देख उस का जी जलता श्रीर वह तुकाराम से ब्दूब लड़ती । हेतु यह कि तुकाराम महाराज भी ऋन्य संसारी पुरुषों की तरह संसार के घंदे श्राधिक सावधानी से करें। पर तुकाराम के प्रति उस की भक्ति कम न थी। वह भी पराकोटि की थी। विसंगति की दृष्टि से देखा जाय तो जिजाई के ही स्वभाव में वह दोष अधिक था। इधर खुव मनमाना वोलना ग्रीर इघर तुकाराम भूखे रहें, तो स्वयं भी भूखा रहना। यह क्रम उस साध्वी का आखीर तक रहा। इस लिए तुकाराम के निकल जाते ही वह बड़ी बेचैन हुई। वह जानती थी कि तुकाराम के पास खाने-गीन के लिए या स्रोड़ने-पहिनने के लिए कुछ न था। इस कारण उसे बड़ी चिता पड़ी ख्रीर उस ने तुकाराम जी को सब जगह तलाश करवाया। इद्रावणी का तीर, बल्लाल का बन, भंडारा श्रीर गोराडा पहाड़ सब स्थान हुँ द्वाए । ऋत में भामनाथ पर तलाश करने के लिए कान्होबा को भेजा। कान्होबा से ग्रौर तुकाराम से भेंट हुई। बड़ भाई ने अपना निश्चय प्रकट किया । यह सोच कि इस समय बोल-ने में कुछ लाभ नहीं, कान्होबा चुप हो रहे ग्रीर उन्हें घर ले ग्राए। जिजाई को आनंद हुआ।

कुछ दिन ऐसे ही गए। अब तुकाराम रहते तो घर में पर वे घर का काम कुछ न करते ! उनका कार्य-क्रम अब निश्चित-जा ही था। आतः काल उठ कर श्रोविष्टल का पूजन करना, कहीं एकांत स्थल में जा कर ज्ञानेश्वरी या नाथ भागवत का पारायण करना, और रात को जहाँ-कहीं हरिकीतन हो वहाँ जा कर हरिगु श्र और हरिदासों का प्रवचन सुनना। संसार का अब एक भी काम वे न करते। कुछ दिन जिजाई न बोली। पर धीरे-धीरे फिर बोलना शुरू हुआ। परतु अब स्थिति पलट गई थी। इस विचार से कि ये फिर उठ कर न चले जानें, वह कम बोलती। इधर तुकाराम को भी अब उस के बोलने से न लज्जा आती न कोध। अगर आती तो केवल हँसी। जिजाई भी उन्हें अब और कुछ न कहती। यदि कहती तो बोल्होबा के समय जो लोग इन के यहाँ से कर्ज़ ले गए थे, उन के यहाँ से केवल कुछ धन वसूल कर तेने को कहती। कभी-कभी तुकाराम यह काम करते भी।

पर यह काम करते हुए इन का मन दुश्चित होते लगा। एक तो धन का विचार मन में अधिक आने लगा। दूमरे देनेदार लोग आयें तो उन से मुँह छिपाने लगे या फूठ बोलने लगे। यह देख तुकाराम महा-राज के मन में विचार उठने लगे कि "यह काम बड़ा बुरा है। ईश्वर की बनाय घन का चिंतन तो मुक्ते करना ही पड़ता है, पर माथ ही लोगों को फूठ बोलने में भी प्रवृत्त करता हूँ। देने का अनुभव मुक्ते भी स्वयं है। कर्ज़ के बोम्त से तो देह भी भारभूत जान पड़ती है ईश्वर ने मुक्ते देह दिया है। क्या यह मैं वे ईश्वर से उधार नहीं लिया है ? कर्ज़ की श्रदाई में ही कैसे कर रहा हूँ ? जब तक में स्वयं इस ऋण से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कर्ज़ की अदाई माँगने का मुक्ते क्या ऋधिकार १' इस प्रकार के विचार प्रवल होते ही तकाराम जी ने निश्चय किया कि ये सब कर्ज़खत इंद्रायणी में हुवी दिए ज वें। नैराश्य का सुख त्र्यौर त्र्याशा का दुःख त्र्याप खूब जान चुके थे। इस लिए यह भावना पैदा हुई कि कामज पत्र डुनो देने पर अपना किसी पर हक्क ही न रहेगा और फिर यह फिक्क कि वह देगा या नहीं, मन को व्यम न करेगी। जब जिजाई श्रीर कान्होबा ने यह निश्चय सुना तब जिजाई तो कुछ न बोली, पर कान्होबा नम्रतापूर्वक बोले, 'दादा त्र्याप बो साधु होना चाहते हो। पर मुमे तो अभी घरवार चलाना है। अ सब कागज़ डुवो कर आप मेरा क्यों नुक़सान कर रहे हाँ।" कान्होबा की यह बात सुन तुकोवा चुप हो गए। पर अत में ख़्व विचार कर यह निश्चय हुआ कि काग़ज़ दोनों भाइयों में बाँटे जावें। कान्होबा अपने हिस्से के काग़ज़ अपने पास रक्खें और उन के दाम वसूल करें। उन के बाँटे के काग़ज़ डुवाने का इन्हें अधिकार न था। पर जो काग़ज़ पत्र इन के खुद के हिस्से में आवें, उन पर तो इन का पूर्ण अधिकार था। ये चाहें उस का दाम वसूल करें, चाहें उन्हें नदी में फेंकदें। यह सोच कि 'सर्वों को नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को मैं अगुण- मुक्त क्यों न कहूँ तुकाराम जी ने अपने हिस्से के काग़ज़ लिए और उन्हें इंद्रायणी में डुवो दिया। जिजाई ने सोचा कि कहाँ से इन महा- राज को वस्तियत का काम करने को कहा!

श्रव तुकाराम महाराज के पीछे जंजाल सब छूट गया। न इन से ँ कोई कुछ कहता, न ये किसी से कुछ बोलते। ख़तों के कागज हुदो देने के बाद तकाराम जी ने कभी धन को स्पर्श ही नहीं किया। यह बत उन्हों ने श्रंत तक निभाया। जब शिवाजी महाराज ने इन्हें बुजाया श्रीर इन को लिवा लाने के लिए बोड़ा भेजा श्रीर इन्हें कुछ जवाहिर नजर किया तब भी ग्राप ने वह सब वापस कर जो ग्रामंग श्रीशिवाजी राज को भेजे उन में लिखा कि "धन तो हमें गो-मांध-सा त्याज्य है।" काग्ज डुबो देने के बाद शीघ्र ही तुकाराम महागाज की देहू-वासियों पर छाप पड़ गई । वे इन्हें साधु समझने लगे । कुछ सांसारिक लोग तो अवर्य ऐसे ये जो इन के इस कृत्य को बेवकुक्ती के सिवाय और कुछ न कहते। पर ऋधिकांश लोगों पर इस का ऋसर ऋच्छा हुआ। प्रायः जिन जोगों के दस्तावेज महाराज ने डुवो डाले थे, उन में से बहुतेरों ने इन का कर्जा प्रदा किया। किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत कर, जैसा बना, वैसा उन लोगों ने जिजाई को पहुँचाया। जिजाई ने भी इस के बाद तुकाराम से कोई घर का काम करने के लिए कभी न कहा। वह स्वयं ही सब काम देखने लगी। मन में कुढ़ती तो अवश्य, जब

कभी दु:ख असह होता तो बोलती भी। पर अब उस बोजने में निंदा • का विष भरा न रहता था। ऋव उस में ऋपना दुखड़ा रोने का ही सुर रहता । तकाराम जी ने तो अब इस विषय में चिंता करना ही छोड़ दिया था। उन का तो निश्चय हो चुका था कि जिस ने चोंच दी है. उस ने चुगने के लिए दाना पहले ही पैदा कर रक्ला है। मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं; सब दैव पर निर्मर है। 'दैव से ही धन मिलता है श्रीर दैव से ही मान । प्रारब्ध से ही सुख होता है श्रीर दुःख भी प्रारब्ध से डी मिलता है। इप लिए रे मन, इन वातों के पीछे क्यों पड़ा है, तू तो पंढरीनाथ का भजन कर। दैव ही से तो पेट भरता है, श्रीर इसी लिए तुकाराम कभी नहीं चिल्लाता ।" वे तो ऋय इन सब बातों से ख्रुटकारा पा चुके थे। उन्हों ने इम के बाद खाने-पीने की कभी पर-बाह न की । जो मिले, उसी पर गुज़ारा किया । अब तो इन का भार स्वयं श्रीविष्ठल ने उठाया था। इन के खाने-पीने की चिंता सदैव जिजाई करती । दोनों वेर जैसा बने, वैसा रूखा-सूखा वह उन्हें खिलाती । ये जब पहाड़ों पर जा बैठते, तब भी इन का खाना स्वयं वहाँ ले जाती या किसी के हाथ भिजवाती। परंत बग़ैर इन के खाए खुद कभी न खाती।

त्रव तुकाराम जी को केवल एक ही काम रहा त्रौर वह था एक भाव से श्रीविहल का नाम लेना । तुकाराम समझते थे कि नाम ही ईरा प्राप्ति का साधन है त्रौर नाम ही उस का फल है। दोनों साधन तथा साध्य का मूल्य एक नाम ही वे समझते थे। वही नाम लेते हुए वे बड़ी भक्ति से चिल्लाते 'त्रा री मेरी माँ, त्रा री मेरी विटाई'। इस नाम-स्मरण से ही उन को सब कुछ मिला। यह क्या त्रौर यह कैसे मिला, इस की साख उन का चरित्र दे रहा है। पाठकों को स्वयं ये बातें धीरे-धीरे समझ में त्राएँगी। यहाँ पर केवल इतना ही कहना है कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की तिर-स्कार-बुद्धि हो गई थी, वह इंद्रायणी में काग़ज हुबाने से बदल गई त्रौर वे ही लोग तुकाराम जी की त्रोर दूसरी हिष्ट से देखने लगे

## पचम परिच्छेद : तुकाराम की साधना

तपवल रचइ प्रपंच विधातां।

तपवल विष्णु सकल जग त्राता।।

तपवल संभु करहिं संधारा।

तपवल सेस घरहि महि भारा॥

तप ऋषार सब सृष्टि भवानी।

करहु जाइ श्रम तप जिय जानी॥

वेदात-शास्त्र में जीवां के चार भेद किए हैं - बद्ध, मुमुत्तु, सायक श्रीर सिद्ध। जब तक जीव की यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह संनार के पाशों से बँघा हुया है, जन्म-मृत्यु के भ्रमण-चक्र में फँसा हुआ है. श्रीर सामारिक चिणिक मुखों से भिन्न कोई नित्य साधन मुख है, वह बद्ध कहलाता है। ईश्वर की माया ऐसी है कि बहुधा जीवों को यह शान होने ही नहीं पाता । परवसता में सदियों से पड़ हुए लोगों को जिस प्रकार प्रथम यह ज्ञात ही नहीं होता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं, प्रत्युत जिस प्रकार वे उस प वशता के ऋषीन हो ऋपनी स्थिति में सुख की नींद होते हैं, उसी प्रकार अनादि काल से इन संसार पाशों में बैंचे जोव को यह ज्ञान हा नहीं होता है कि वह बद्ध है । धांसारिक सुर्खी में पते हुए जीव की प्रायः यह ज्ञान नहीं होता। परंतु जब सांसारिक दुखों की ब्राँच लगती है, चारों ब्रोर जलते हुए बन में फॅसे हरिए की नाई जब इस जीव पर सभी ब्रोर से दुख ब्राने लगते हैं और उन से छुटकरा भाने का उपाय उसे नहीं स्फाती, तभी यह शान उत्पन्न होता है कि वह बद्ध है। तब उस की माया-नींद खुलती: है। पर नींद के खुनते ही उप की बद्ध दशा नष्ट नहीं होती। केवल यह जात होने से कि इस पर-वश हैं, पराधीनता की अवस्था से मनुष्य का राष्ट्र नहीं ख़ूटता । उसे इस बात का ज्ञान होना नाहिये कि उसे

क्या प्राप्त करना है। वह जीव जिसे यह सममता है कि वह बद्ध हैं श्रीर उसे मोच प्राप्त करना है, मुमुत्तु कहलाता है। तब उस के मन में इन पाशों से खुटकारा पाने की बुद्ध उदित होती है। यह होते हीं जिन बातों को वह अपनी बद्धावस्था में हितकर मानता था, वे ही अब उसे दुखकर श्रौर त्याच्य मालूम पड़ती हैं। उसे श्रव ज्ञान होता है कि सामान्य संसारी जीव जिसे सुख समकते हैं, वह अरंत में दु:ख ही हैं श्रौर मोच्च चाहने वाले जिसे सुख समझते हैं वही सांतारिक लोगों की स्रोर से दुःख माना जाता है। इसी विपरीत वात के विषय में भगवान, कहते हैं कि 'तब पाणियों की रात में संयमो पुरुष जागता है स्त्रौर जिस स्थिति में प्रायः सव प्राणां जागते हैं, ऋाँखें खुला हुआ पुरुष उसी स्थिति में नींद लेता है।" इस दृष्टि-परिवर्तन के बाद स्वामावि-कतया ही मुमुद्ध जीवबंधन-कारक वातों को छोड़ मोच-दायक बातों का ही सेवन करने लगता है। इसी दशा में उसे सावक कहते हैं। स्रांत में साधना करते-करते जब वह पूरी मुक्त-दशा को पहुँचता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। श्री तुकाराम महाराज इन चारो अवस्थाओं से गुज़रे। पिता की नृत्यु होने तक वे यद्धता की रात में सोते थे। उस के बाद दिवाला निकलने के दिन से इंद्रायणा में काग़ज़ डुवाने के दिन तक वे मुमुक्तु अवस्था में थे। उस के बाद उन्हों ने साधक-दशा में प्रवेश किया। इस अवस्था से सिद्ध-दशा को पहुँचने के लिये उन्हों ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस परिच्छेद में करना है।

इस विषय में पाठकों का दूसरे किना के कथन पर विश्वास लाने की आवश्वकता नहीं है। स्वयं श्री तुकाराम महाराज ने अपने कुछ असंगों में बतलाया है कि उन्हों ने क्या सावना किया। यह सब कहने का कारण यह था कि एक बार संतों ने उन से प्रश्न किया कि "महाराज आप इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुए ?" किसी महातमा को देखते ही सामान्य लोगों को—विशेषत: उन को जो उसी मार्ग से

जाना चाइते हैं, यह जानने की स्वाभाविक मनीषा होती है कि किन बातों के त्राचरण से उस महात्मा को यह महत्व प्राप्त हुन्ना । उन बातों को जान, यथाशक्ति स्वयं त्राचरण कर, उचता की पहुँचने की महत्वाकां ज्ञा ही इस जिज्ञासा का मूल है। यद्यपि हर एक श्रोता उन बातों को श्राचरण में ला वैसा ही महात्मा नहीं बन सकता है तथा विषक्त विल्कुल स्वाभाविक है स्त्रीर थोड़ा-बहुत लाभ भी केवल इन वातों को जानने से भी स्रवश्य होता है। इस्री कारण महात्मात्रों को ऋपने ही मुख से ऋपना ही वृत्त कथन करने की इच्छा न होते भी वह कहना पड़ता है। श्री तुकाराम महाराज तो स्पष्टतया क्रारंभ ही में कहते हैं कि "ये वार्ते कहना उचित तो नहीं, पर जब त्राप ऐसे सज्जन ऐसे निर्वेध से यह पुच्छा करते हैं तो स्त्राप की बात माननी ही चाहिए।" यह निवेदन कर श्री तुकाराम महाराज ने अपना साधन-मार्ग बताया है। संभव है हर एक पाठक को यह मार्ग पूर्णतया उचित न जान पड़े, या कुछ ऐसी बातें जिन पर तुकाराम जी ने ऋधिक भार डाला है बड़े महत्व की न प्रतीत हों। परंतु यहाँ पर ऐसे मार्ग का विचार नहीं करना है जिस से हर एक पाठक के चित्त का समाधान हो या जिस को अनुसरण कर हर एक मनुष्य कुकाराम बन सके। ऐसा सर्व-साधारण मार्ग न कोई विद्यमान है या किसी को उस मार्ग से जाने की प्रवल इच्छा है। वहाँ मार्ग आप से अत्राप ही दील पड़ता है। यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्रो तुकाराम महाराज ने विद्धावस्था प्राप्त करने के लिए क्या साधनाकी। सांसारिक लोग जो काम सुख को समक कर करते हैं, उन्हें छोड़ देने पर भी इस का निश्चय करना आवश्यक ही है कि क्या करना चाहिए। गीता के कथानुसार कोई भी प्राची एक च्चण के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्थात् एक प्रकार के कर्म न किए जाएं तो दूसरे किस प्रकार के करने चाहिए ! उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति-मार्ग यों देता है। जिस प्रकार सांसारिक दशा में हर एक मनुष्य हर

एक काम अपने खुद को या अपने कुल को सख देने के लिए करता है. उसी प्रकार भक्ति की साधक दशा में इर एक काम अपने उपास्य देवता को संतष्ट करने के हेत करना चाहिए। इस साधकावस्था में केवल मन से हो ईप्रवर कहना पर्याप्त नहीं होता. क्योंकि यह बात इतनी सहज नहीं है। यदि एक त्तरा भर के लिए ही सांसारिक मनुष्य मन से ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न करे तो इस बात की कठिनता उसके ध्यान में फौरन ऋग जायगी । इंद्रियों का ऋौर उन के विषयों का संनिक्ष होते ही उन का परिशाम मस्तिष्क द्वारा मन पर हूए बगैर नहीं किता। इसी कारण चरा-चरा में मन के चिंतन में बाधा पड़ती है। मन ग्रीर शरीर का ग्रत्यंत निकट संबंध होने के कारण एक का दूसरे पर परिणाम हुए विना नहीं रहता। श्रीर सांसारिक कृत्यों में त्रासक रहने के कारण जो त्रादतें शरीर को पड़ जाती हैं उन्हीं का • परिणाम मन पर अधिक होता है। अर्थात यदि दुर्निग्रह और चंचल मन को अपनी इच्छा के अनुसार वश में एख कर इष्ट-कार्य में प्रवृत्त करना हो तो प्रथम शरीर को सँभालने से ही आरंभ करना पड़ता है योग-शास्त्र में यम नियमादिकों का प्राधान्य इसी लिए माना ज्यता है। इन के साहाय्य से शरीर को वश में लाने के पश्चात चित्त-वृत्ति का निरोध करना सुसाध्य होता है। मक्ति-मार्ग में भी इसी प्रकार प्रथम शरीर, वाणी और फिर मन को वश में लाना पड़ता है।

श्रीतुकाराम महाराज के मन में भी प्रथम यही आया कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिस से शरीर एक-सा श्रीविडल की सेवा में मिहनत करता रहे। अतएव उन्हों ने अपना विडल मंदिर सुधारने का काम सब से पहिले शुरू किया। विश्वंमर बाबा के समय से इस मंदिर की दुरुस्ती न हुई थी और बोच के दुर्भिच्च और दुर्दैंव के दिनों में तो इस की ओर किसी का ध्यान ही विशेष रूप से न गया था। मंदिर पुराना हो चुका था और कई स्थान पर गिरने को हुआ था। श्रीतुका-धूराम महाराज ने स्वयं सब प्रकार के कष्ट उठा कर इस मंदिर की

मरम्मत करने का निश्चय किया। उन्हों ने पत्थर जमा किए, मिट्टी ला कर उस का गारा बनाया और सुबह से शाम तक मिहनत कर मंदिर की मरम्मत की । भीतें नई बनाई, चारों तरफ़ का ऋहाता तैयार किया और सब स्थान साफ़ कर नया-सा कर डाला। इस प्रकार मंदिर के जी फोंद्धार के साथ ही उन्हों ने श्रपनी चित्तवृत्त को भी सुधारा। भक्ति-मार्ग से काम करने का यही बड़ा भाव है। उदाहरणार्थ यही देखिए। जब कोई पुरुष अपना मकान बनवाता है, तब उस का चित्त उन वातों में अधिक आसक रहता है, जो उस घर में आगे होनेवाली हों । इसी प्रकार मंदिर बनाते समय तुकाराम के मन में भी भविष्य-कालीन दृश्य ही आते होंगे। यहाँ पर भजन करेंगे, यहाँ बैठ पूजन करेंगे, यहाँ संतों के साथ चर्चा करेंगे इत्यादि विचारों में ही उन के दिन बीते होंगे। ऋर्यात् मकान बनाने का एक ही कृत्य होते हुए, एक का मन सांवारिक बातों से भरा रहता है तो दूसरे का पारमार्थिक बातों -में । एवं मंदिर वाँवते-वाँघते श्रोतुकाराम महारात के चित्त में पार-मार्थिक विचार, वाणी से हरिनाम का उच्चारण श्रीर शरीर से ईश्व-रार्षित स्त्राचार तीनों वाते साथ ही साथ हुई।

स्वय मिहनत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के प्रति तुकाराम जी को अधिक ममत्व मालूम होने लगा। अपनी इच्छा नुसार अब मजन-पूजन करना, एकांत में बैठ ईश्वर का ध्यान करना, ज्ञानेश्वरी प्रमृति ग्रंथों का पाठ करना इत्यादि कार्यों के लिए उन्हें अब कहाँ दूर जाने का विशेष कारण न रहा। विशेष एकांत के लिए वे कमी-कमी किसी पहाड़ पर जा बैठते थें, पर प्रायः उन का बहुत सा काल अब इसी विडल-मंदिर में बीतता था। मंदिर की मरम्मत करने के पश्चात् उन्हों ने वहीं पर एकादशी की रात में कीर्तन करना शुरू किया। एकादशी का केवल उपवास करना तो इन के कुल में पहले ही से था। पर अब वही बात अधिक नियम के साथ और अधिक निष्टा से होने लगी। जिस प्रकार सभी धर्मों में कुछ न कुछ हिन

उपवास के लिए नियत हैं, उनी प्रकार इस वारकरी संप्रदाय में एका दशों को तिथि उपवास के लिए निएवत है। एकादशों बत के लिए दशमी के रिन एक-मुक्त रह कर, एकादशों के दिन कुछ न खा कर रात भर हरि-कंक्ति मजन कर के हादशों को स्थेदिय होते ही भगवान को नैवेच समर्पण कर उपवास छोड़ना होता है। जान पड़ता है कि तुकाराम जी एकादशों के नाथ सोमवार का भी ब्रत करते थे। क्योंकि उन के अभगों में ये दो बत न करनेवालों की कई बार निंदा पाई जाती है। दिन भर निराहार रह कर शाम को शिव-पूजन कर सोमवार बत की धारणा की जाती है। आज-कल केवल आरोंग्य के विषय हिट से ही उपवास की ओर देखा जाता है, परंतु तुकाराम महाराज के समय ये उपोषण के दिन उपासना-विषयक हिट से देखे जाते थे और आज भी भाविक लोग उपोषण बत को ओर इसी हिट से देखते हैं। भक्ति-मार्ग की हिट से भजन पूजन के आड़ आनेवाले आलस्य, निद्रा और चित्तविचेप को दूर करने में उपवास का बड़ा उपयोग है।

श्रीत काराम महाराज ने एकादशी के दिन कीर्तन करना त्रारंभ किया। त्राज तक वे अन्य हरिदासों के कीर्तन सुनने जाते थे पर श्रुव उन्हों ने स्वयं कीर्तन करना शुरू किया। इस का एक कारण तो यह या कि प्राय: बहुत-से कीर्तनकार कीर्रन कर के ही उपजीविका चलाने वाले होने के कारण केवल वगुला भगत होते थे। उन लोगों का चित्त हरिमजन में रत न होने के कारण उन के कीर्तन का उन के परिणाम श्रोताओं के नाम पर इष्ट प्रकार से नहीं होता था। तुकाराम महाराज कहते हैं 'प्राय: वक्ता ऋषाओं से बँधा रहता है और श्रोता के मन में डर रहता है कि वक्ता कहीं श्रोता की-निंदा न करें। इस का फल यह होता है कि वक्ता खुद ही नहीं समकता कि वह क्या कह रहा है। वह तो खाली इसी लिए गला सुखाता है कि उसे कोई कुछ दे दे। लोम का विलीटा बन यह घर-वर भीख माँगता फिरता है। अगर दोनों— श्रोता और वक्ता—का मन लोम से ही भरा है तो वह भजन किस काम

का ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे बहरे श्रीर गूँगे एक जगह ही जमे हों। ग्रनाज तराज़ू से तौला जाता है ग्रौर बोरी में भरा जाता है, पर उस का स्वाद न तराज़ू जानता है न बोरी।" इस प्रकार के कीर्तनों से आरंभ-आरंभ में यत्रिप तुकाराम जी को कुछ आनंद हुआ होगा, पर थोड़े ही दिनों में इस प्रकार के माड़े के कीर्तनकारों के कीर्तन से कॅंदरा गए होंगे। इसी कारण उन्हों ने श्रपने विडल-मंदिर में एकादशी के दिन स्वयं कीतन करना आरंभ किया। इस विषय में आगे चल कर तुकाराम महाराज ऐसे निपुण हुए कि श्राप के कीर्तन की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई ख्रौर श्रीशवाजी महाराज के से लोग भी इन का कीत न सुनने के लिए आने लगे। इन के कीर्तन का आनंद लोइ-नाँव के लोगों ने खूब सूटा। पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहगाँव तुकाराम जी की माता कनकाई का जन्म स्थान था। तुकाराम-चरित के लेखक महीपति जी ने लिखा है कि "जिस प्रकार कृष्ण की जन्म-भूमि मधुरा होते मी कृष्ण-प्रेम का आनंद गोकुल के लोगों को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जन्म-स्थान देहू की अपेचा तुकाराम जी के कीर्तनों का अपनंद लोह गाँव वालों ने ही अधिक उठाया।" कीर्तन कर के उस के बदले में धन लेने वाले लोगों के विषय में तुकाराम जी के मन में आखिर तक बड़ा अनादर रहा । यहाँ तक कि आप ने एक अमंग में साफ-साफ कह दिया है कि "कीर्तन के बदले में जो घन लेते हैं वे और उन्हें जो घन देते हैं वे, दोनों नरुक के ऋधिकारी हैं।"

तुकाराम स्वयं कीर्तन करने लगे। इस का एक कारण श्रीर भी था। शित्तक का काम करने वाले हर एक मनुष्य का यह श्रमुभव है कि कई ऐसी बातें जो स्वयं पढ़ते हुए उस ने न समफी थीं, जब वह शित्तक का काम करते हुए विद्यार्थीं-वर्ग को समफाने के लिए पढ़ता है, उसे श्रिषक श्रञ्छी रीति से समफ में श्रा जाती हैं। इस का कारण यह है कि स्वयं सीखतें समय उस ग्रंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता. जितना कि सिखाने के समय देना पड़ता है। इस के सिवाय यह भी है कि जो बात खुद को अञ्जी सममी हुई भी हो, वह भी सम-काने से अधिक दिन याद रहती है। विद्यार्थी-दशा में प्रायः यह देखा जाता है कि जो विद्यार्थी अपने सहपाठियों को सममाता रहता है, उस का विषय श्रन्य विद्यार्थियों की अपेद्धा अधिक तैयार रहता है। मत-लब यह फि स्वयं पठन करते हए किसी बात का जितना विचार होता है, उस से कई गुना ऋधिक वही बात दूसरों को समफाने के समय हाता है। पढ़ने की अपेद्धा पढ़ान के काम में इसी लिए अधिक विचार करना पड़ता है। तुकाराम महाराज कीर्तन करने में प्रवृत्त खास कर इसी लिए हुए कि 'ज्ञानेश्वरी' 'एकनाथी भागवत' इत्यादि ग्रंथों पर स्वयं पाठ करने या मनन करने को ऋपेद्या ऋधिक विचार हो। ऋाप ने अपने एक अभग में कहा है कि ''ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर मेरे स्वयं अनुभव से भरे हुए हैं कि भक्ति को कीर्त्तन केवल पैदा ही नहीं करता वरन् उसे बढ़ाता भा है आर अंत में निज पद को भी पहुँचाता है।" श्राप श्रपने प्रवचनों में ब्रह्मज्ञान या वेदांत की श्रपेका भक्ति-मार्ग का ही विवरण अधिक करते। खास कर आप श्रीकृष्ण की बाल-लील। श्रांका हा वर्णन अधिक करते और श्रोत-समृह को ख़ूब भजन कराते। श्रीविडल-भजन पर ही श्राप का श्रिधिक मन रहता श्रीर नाम-स्मरण की महिमा आप सदा प्रतिपादन करते।

पूर्विक्त चरित्र से पाठकों को श्रीतुकाराम महाराज के विषय में यह बात ।विदित ही है कि आप ने किसी अंथ का विशेष अध्ययन न किसा था। पिता के पास तेरह वर्ष तक केवल पढ़ना, लिखना, हिसाब करना इत्यादि व्यावहारिक बातें ही सीली थीं। बाद को भी उन्हें अभ्यास करने का मौका न आया। उन की बुद्धि तीब तो अवश्य थी, पर केवल बुद्धि की तीबता से अभ्यास नहीं होता। प्राय: यही देखा जाता है कि तोब बुद्धि और इद अभ्यास नवित् ही साथ पाए जाते हैं। तुकाराम जी ने तो सफट ही अपने विषय में कहा है कि 'कीर्तन प्रारंभ करते

समय मेरा चित्त अम्यात में बिल्कुत न था " ऐपी दशा में ए करम कीर्तन करने को प्रवृत्त होना एक प्रकार का साहस हो था। पर ऐसे बुद्धिमान् पुरुषों को साहस ही अभास में प्रवृत्त करता है। वही हाल यहाँ भी हुआ। कीर्तन के लिए केवल समझने से थोड़ा ही काम चलता है। उस के लिए तो कई बाते जिह्नाप रहनी चाहिए। इस लिए सव से प्रथम आप ने संतों के प्रासादिक वचन का मुख-पाठ करना शुरू किया। मुल-गठ करने की प्रथा भारतवर्ष में बड़ी पुरानी है। 'ग्रिझ-मीले पुरोहितं से ले कर 'समानीव त्राकृतिः' तक ऋग्वेद के सब मंत्र ही नहीं: उन मंत्रों के पद, कम, जटा इत्यादि प्रकार के पाठ, ब्राह्मण-श्रंथों के तथा शिचादि पड़ंग-श्रंथों के साथ, श्रर्थन समकते हुए भी मुख-पाठ करनेवाले वेद-पाठी ब्रह्मणों का त्राज भी त्रभाव नहीं है। छापेखाने न होने के कारण जिस समय ग्रंथ दृष्याप्य थे तथा विधर्मी लोग उन प्रथों को जलाने या नष्ट करने पर उद्यत थे, वेदों की पाठ-परं रा-पूर्वं करना इन्हीं वाहाणों की बदौलत हुई है। भारतवर्ष में याचीन पंडितों का तो ब्राज भी यही विचार है कि "पुस्तक-पोथियों में ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के ताबे में जो धन रहता है, ये दोनों किसी काम की नहीं। क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न वह विद्या काम आती है, न वह धन।" कीर्त्तन के समय कीर्त्तनकर काग़ ज़ पढ कर तो प्रवचन नहीं कर सकता। उस के लिए तो मुख-गाठ करना आव-श्यक ही है। मुख-पाठ करने में एक और लाभ यह होता है कि यदि अर्थ समकता हो, तो वाणी और मन दोनों का उस किया में एक-सा योग रहता है। कीर्तन के लिए श्रीतुकाराम महाराज ने इसी कारण संतों के कई प्रास.दिक श्रीर सुमापित-स्वरूप वाक्य सुख-वाठ किए ।

श्राप लिखते हैं कि "श्रद्धा श्रीर श्राइर-भाव मन में रखकर मैंने संतों के वचन का मुख-पाठ किया।" इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा महत्व-पूर्ण है। जो वचन श्रीतुकाराम महाराज ने याद किए, उनके प्रति श्राप के मन में श्रादर तथा श्रद्धा उपस्थित थी। श्राज कल की

शिचा से मन पाय: अद्धा-हीन होता है। जिन ग्रंथों का अध्ययन करना हो. उन के लेखकों के प्रांत यदि आदर-भाव न हो, तो उन के कथन में श्रद्धा भी नहीं उत्तन्न होती । इस 'कि युग' में हर एक बात की 'क्यों' में ही फँस जाते हैं। इन क्यों श्रीर कैसे के बाहर ही नहीं जा सकते। जहाँ देखो वहाँ संशय श्रीर शंकाश्री का ही साम्राज्य नज़र त्राता है । इस कारण असली ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती श्रीर श्रंत में श्रीमद्भगवद्गीता के कथनानुसार 'श्रज्ञ' श्रद्धाहीन श्रीर संशायात्मा बन कर श्रंत में नाश को ही पात होते हैं।' जैसे हर एक बात श्रंध-श्रद्धा से नहीं माननी चाहिए वैसे ही हर एक बात में संशय लेकर अद्धाहीन बनने से भी तो काम नहीं चलेगा ? लोकमान्य तिलक जी के 'गीता-रहस्य' के उपोद्धात में लिखे श्रनुगर श्रद्धा का श्राधार लिए बिना काम ही नहीं चल सकता। एन त्रो नो का ऋर्य नहीं, मानने के लिए भी प्रथम ग्रर्थ बतलानेवाले के प्रति श्रद्धा ही होनी चाहिए । भूमिति-्शास्त्र को त्रारंभ करते समय विद्यार्थी को प्रथम विंदु या रेखा की व्याख्य।एँ माननी ही पड़ती हैं। एक बार उन्हें अद्धा-पूर्वक मानने के दाद जैसे जैसे वह उस शास्त्र में प्रगिष्ठ किए जाता है, वैसे-वैसे उन व्याख्यात्रों की या णरभाषात्रों की सत्यता उसे प्रतीत होने लगता है। पर यदि आरंभ से ही संशय लेकर वह बैठ जाय, तो वह कुछ प्रगति ही न कर सकेगा। भारतीय धर्म-शास्त्र में श्रद्धा श्रीर मेघा दोनों को एक-सा ही प्राधान्य दिया है। केवल इतना ही नहीं, दोनों का तुल्य प्राधान्य दिखलाने के लिए अदा-मेघा की जोड़ देवता मानी गई है। तुकाराम जी ने केवल अपनी बुद्धि के बल पर ही श्रम्यास न किया, पर श्रद्धा श्रीर श्रादर-पूर्वक श्रम्यास किया । इस अम्यास का क्या परिणाम हुआ, यह कहने की आवश्य-कता ही नहीं है।

श्री तुकाराम महाराज ने अपनी बुद्धि से एक-दो ही नहीं, कई ग्रंथ पढ़े। मराठी के अतिरिक्त हिंदी श्रीर संस्कृत के भी कुछ ग्रंथ उन्हों

ने देखे थे। कबीरदास के दोहे तो उन्हों ने याद किए थे। इस बाता का वर्गान महीपति जी ने किया ही है। इन दोहों की छाप इन के अभगो पर कई स्थानों पर पड़ी हुई नज्र त्राती है। केवल इतना ही नहीं. स्वयं तुकाराम की हिंदी-भाषा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे भी हैं। कबीर के विवाय तुलवीदास, स्रदास श्रीर मीरावाई के कवित्व की भी कुछ-कुछ छाया इन के अभंगों में दीखती है । तुकाराम की हिंदी-कविता से उन का हिंदी-भाषा का ज्ञान-विशेष नहीं जान पहुता 🗟 पर हिंदी के पूर्वीक्त संत कवियों के कवित्व आय: कीर्तनकारों के पव-चनों में प्रचलित थे। इसी कारण हिंदी-भाषा उन की परिचित भाषा थी। फिर तुकाराम जी के समय पूना शांत पर मुसलमानों का ही शासन बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी-भाषा से परिचित के। पर हिंदी के गंथों का आप ने अध्ययन किया हो ऐसा नहीं जान पड़ता। केवल कुछ कविताएँ याद की होंगी। कई संस्कृत प्रंथों की भी प्रतिस्वित ग्राप की कविता में सुनाई देती है। जानेश्वरी के साथ गीता का तो उन्हों ने अञ्झा ही अध्ययन किया था। भागवत भी आप ने स्वयं मुलरूप में पढ़ा था। पुरास श्रीर दर्शन-ग्रंथ तो पढ़ने का उल्लेख अपने ग्रमंगों में उन्हों ने स्वयं किया है। महीपति जी के कथनानुसार उन्हों ने योग-वासिष्ठ का भी मनन-पूर्वक अर्थ समक्त लिया था। इस से जान गड़ता है कि तुकाराम जी ने संस्कृत-भाषा का कुछ श्रध्ययन श्रव श्य किया था। पुष्पदंत-कृत महिम्नस्तोत्र तथा शंकराचार्य जी के षट्पदी ग्रंथ का भी राग कहीं कहीं उन के अभंगों में सुनाई देता है। ये ग्रंथ पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की भी इच्छा आप के मन में अवश्य हुई होगी, पर शूद-जाति में जन्म होने के कारण वह पूरी न हुई। जान पड़ता है कि यह बात उन के मन में खटकती रही। संभव है इसी कारण त्राप ने कई स्थान पर वेद-पाठ का त्राधिकार न रहने की बात पर दुःख प्रगट किया है। पर साथ ही आप से यह बात भी छिपी न थी कि जिन ब्राह्मणों को वह अधिकार था, वे वेद का अर्थ कुछ भी न

सममते थे। अनेक जगह आप ने लिखा है कि "वेद का अर्थ तो हम ही जानते हैं. श्रन्य लोग तो केवल सिर पर बोमा उठानेवाले हैं" "वेद जिसे गाते हैं, वह तो हमारे ही साथ हैं" "वेदों का जटिल अर्थ वेद-पाठकों की समस नहीं और दसरे लोगों को अधिकार नहीं" इत्यादि । इस के सिवाय पराण और अन्यान्य मंथों में जो वेद का उल्लेख उन्हों ने पाया था, उस से उन का अनुमान हो चुका था कि वेदों में क्या लिखा है। श्रीर उसी के श्राधार पर श्राप ने कई जगह वेद-मंत्रों का भावार्थ दिया भी है। परंत आप का खास अध्ययन मराठी संत-कवियों के प्रंथों का था। ज्ञानेश्वर के अमुतानभव और ज्ञानेश्वरी तथा एकनाथ की 'भावार्थ रामायण' और 'भागवत' के आप ने कई पारायगा किए ये और उन के अर्थ को आत्मसात कर लिया था। नामदेव के तो कई अभंग माता कनकाई के मुख से सुन कर इन्हें बच-पन से ही याद थे श्रीर कीर्तन-भजन के लिए सब से पहले श्राप ने इन्हीं ऋभंगों को याद किया । नामदेव के प्राय: जिन-जिन विषयों पर अमंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर तुकाराम महाराज के भी असंग है।

माबिक पुरुष को ग्रंथाध्ययन करते समय एक बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। अनेक ग्रंथ देखने पर अनेकों के अनेक मत ध्यान में आ कर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषय में चित्त को संदेह होने लगता है कि सच क्या है और फूठ क्या। ऐसे समय यदि मन का हढ़ निश्चय न हो या सत्यासत्य का निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि में न हो तो बड़ी आपत्ति आ पड़ती है। परंतु तुकाराम महाराज में ये दोनों गुण थे। किए हुए निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी और उन की तीब्र-बुद्धि सार-ग्राहिणी थी। वे स्वयं कहते हैं कि "सत्य और असत्य के निर्णय में मैं अपनी बुद्धि की गवाही लेता और अन्यान्य मतों को न मानता।" किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय आप का विचार इंसचीर न्याय से होता था। आप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक्खा

था। श्राप कहते हैं कि "वेद ने श्रनंत बातें कहीं पर सब शब्दों से एक ही श्रर्थ बतलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर एक ही बात का निश्चय किया। श्रठारह पुराणों का सिद्धांत देखा जाय तो उन का एक ही हेतु है।" तुकाराम कहते यह हैं "विठोबा की शरण जाना चाहिए।" तुकाराम महाराज की पाठांतर शक्ति श्रसाधारण थी श्रीर साथ ही श्रापकी स्मरण शक्ति भी दुर्बल न थी जैसी कि प्रायः तीच्ल बुद्धि पुरुषों की होती है। एक बार का याद किया श्राप प्रायः भूलते न थे। इस का कारण महीपित की भाषा में कहा जाय तो यह था कि "दिन रात मनन करने के कारण श्रद्धर मानों स्वयं श्रा कर मुख में वास करने लगते।" इस प्रकार महाराज ने बड़े परिश्रम के साथ मिक्त-विषयक ग्रंथों का श्रध्ययन कर श्रीर उन की सार निचोड़ कर मन में रक्खा। फल यह हुश्रा कि उस समय के भक्तजनों में श्राप की प्रतिष्ठा होने लगी।

सायक-दशा में सब से बड़ा संकट उस समय सामने आता है, जिस समय मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। जैसे योगियों की राह में आंग्रामादि सिद्धियाँ आड़ आती हैं वैसे ही भाविक साथक के मार्ग में सम्मान और प्रतिष्ठा का बड़ा संकट आता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्तुतिप्रिय होता है। उस पर भी जब वह केवल अपने ही पिश्थम से, किसी दूसरे का साहाय्य न ले कर, के में पद को पहुँचवा है तब तो उस में अभिमान की मात्रा अधिकांश में उत्पन्न होने की बहुत संमानवा रहती है। न किसी को उसे सममाने का अधिकार रहता है, न किसी का कहा वह मानता है। तुकोबा को भी इस अभिमान में खूब ही मगड़ना पड़ा। आप खूब जानते थे कि यह अभिमान मन को बहि मुंख करता है। अभिमान या अहंकार के उत्पन्न होते ही, चित्त की अतिमुंख वृत्ति नह होती है। उसे अपने दोष नहीं दीखते। केवल दूसरों के ही दोष नजर आते हैं। आप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "यह काले मुँह का अभिमान ज्ञाबरदस्ती अवेदा दिखलाता है। मुख में मिट्टी

डाल जो कुछ तुम्हें मिला हो उसे हाथ के हाथ उठा ले जाता है। बनी-बनाई बात बिगाड़ने के लिए दही लोक-लाज के रूप से पीछे पड़ता है। इस प्रकार बिगड़े हुए लोगों की आखिर फ़जीहत ही है। "इस अहंता से बचने के लिए आप ने लोक-लाज को कभी अपने पास फट-कने भी न दिया। लोकलज्जा अहंता का ही एक सूच्म स्वरूप है। इस लिए उसे छोड़ आप सदा बड़ी दीनता घारण करते थे, और अभिमान को दूर भगा देते थें। उदाहरणार्थ जिन कीर्तनकारों के कारण आप को स्वयं कीर्तन की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे आप साथ करने के लिए खड़े रहते। अर्थात् उन के मन में इन के प्रति सद्भाव रहता और इन के मन में अहंता न आती। आप ने अपने आत्मचित्र पर अभंग में कहा है कि "में ने भिक्तपूर्वक शुद्ध चिच कर के आगे गानेवालों का साथ किया, संतों का पादोदक सेवन किया और लाज को दूर रख जैसा बना बैसा परोपकार किया।" ऐसे मन में अभिमान को प्रवेश न दे कर और लाज छोड़ कर तुकाराम महाराज ने नम्रता धारण की और अपना साधना-व्रत निवाहा।

तुकाराम महाराज ने एक असग में साधक-स्थिति का वर्णन किया है जिस से उन की साधना की कल्पना मलीमाँति की जाती है। "साधक की स्थिति उदास होनी चाहिए। मीतर-बाहर किसी प्रकार की उपाध उसे न रखनी चाहिए। शरीर की सुख-लोजुपता तथा निद्रा दोनों को जीत साधक को खाना बहुत थोड़ा खाना चाहिए। अकेले जहाँ कोई न हो वहाँ स्त्रियों के साथ कंठस्थ-प्राण होते भी संभाषण नहीं करना चाहिए। सत्संगित, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात होना चाहिए। सत्संगित, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात होना चाहिए। प्रतंगीत, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात होना चाहिए। प्रतंगीत कहते हैं जो कोई ऐसे साधनों से रहता है, उसी को ज्ञान और गुरु-कृपा प्राप्त होती है।" और एक जगह दो साधनों पर या साधक-स्थिति के दो शत्रुओं से बचने के विषय पर आप ने कहा है कि "अगर कोई साधना चाहे तो उस के लिए दो ही साधन हैं। उसे पर-द्रव्य और पर-नारी दोनों को विल्कुल अस्पृश्य

मानना चाहिए।" तुकाराम जी ने ये दोनों साघन यावज्जीवन पाले । धन के विषय में तो आप निरिच्छ थे ही। पर एक अप्रमा से जान पड़ता है कि एक मौका आप को ऐसा भी मिला था जब कि एक स्त्री इन्हें जुमाने के लिए इन के पास आई। पर आप ने मनोजयपूर्वक उसे जवाब दियां कि "मां, यहाँ तो कभी का निश्चय हो चुका है कि पर-स्त्री रखुमाई सी है। जात्रो यहाँ व्यर्थ कष्ट न करो। हम विष्णुदास बैसे नहीं। न तेरा पतन मुक्तसे देखा जाता है, न तेरा दुष्ट-वाक्य सुना जाता है। और अगर तुमे पुरुष की ही आवश्यकता है, तो दूसरे क्या

थोड़े लोग हैं ?" बेचारी क्या सोचती हुई वहाँ से गई होगी ? साधकावस्था चार स्थितियों में विभक्त की जाती है। अवस, मनन, निदिध्यासन और साज्ञात्कार । साधक पहले किसी साधन की केवल बार्ते सुनता है। फिर उस का ब्राचरण करते-करते वह मनन करता है। मनन स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की साधना पूरी हुई या नहीं । साधनों का ऋाचरण करते-करते साध्य प्राप्ति का विचार दिन-रात सर्वकाल उस के मन में बना रहता है। इसी को निदिध्यासन कहते हैं। श्रांत में जब उन साधनों का श्राचरण होते-होते ब्रहोरात्र साध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है, तब साज्ञात्कार होता है। तुकाराम की साधन-दशा पहली तीनों आवस्थाओं में से जा चुकी थी। साचात्कार सुलभ नहीं है। श्रोतुकाराम महाराज की सब साधना श्रीविद्दल के अब केवल साचात्कार की और शरण जाने की थो। वे पूर्णतया शरण हुए, उन्हों ने संसार छोड़ा कनक श्रीर कामिनी के मोह को त्याग दिया, अवस्, मनन ऋौर निदिध्यासन किया। अब केवल मगवत्त्वरूप का सामात्कार होना बाक्की था । जहाँ न शब्दों की तथा न मन की दौंड़ पहुँचती हैं, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर यदि तुकाराम महाराज के उपासक होते, तो 'मैं ब्रह्म हूँ" इस ज्ञान से उन का समाधान हो जाता। पर वे ये सगुरोगासक। उन के परमात्मा तो मकों के साथ हुँसते, खेलते, काम करते, मकों के संकट दूर करने के

बिलए बैकुंठ छोड़ दौड़े आते थे। श्रार्थात् मुकाराम महाराज इसी प्रकार के साम्रात्कार के भूखे थे। म्राण-म्राण ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई कबीर, एकनाय, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर और उन के बिलए सगुण परमेश्वर ने जो साम्रात्कार किए थे उन्हें मन में लाते। "जिन संतों को मूर्तिमान् श्रीविद्यल के दर्शन हुए थे या हुए हैं, उन की योग्यता तक मैं श्रामी न पहुँचा" इस विचार से श्राप का चित्त बड़ा उद्दिग्न होता। श्राप फिर-फिर मन में विचारते कि श्रपनी साधना में क्या दोष रहा।

विचार करते-करते आप के ध्यान में आया कि "यदि मेरी साधना में कुछ दोष है या कुछ कमी है, तो यही कि मुक्ते अभी तक किसी गुरु का उपदेश नहीं हुआ।" उपनिषदों में आप ने अवश्य ही पदा होगा कि "जिसे गुरु मिला है, उसी को ज्ञान होता है," "जिस-की देव के विषय में उत्कट मिक होती है, और जैसे देव के वैसे ही नुक के विषय में, उसी को वे सब योग्य समऋते हैं।" श्रीराम, श्री कृष्ण इत्याद लीला-विग्रहघारी परमेश्वर ने भी गुरु-सेवा की थी। 'गुरु बिन कौन बतावे बाट' इत्यादि कबीर के पद भी आप को याद होंगे। पुरासों और संतों के विषय में तो आप ने स्वयं लिखा ही है कि 'ब्यास ऋषि पराणों में कहते हैं कि 'सद्गुद के बिना मनुष्य प्रेत-रूप है। किसी प्रकार से उस का खुटकारा नहीं हो सकता। उस का शारीर फूठ से भरा रहता है। पुरागा-श्रंथ तो ऐसा कहते ही हैं स्त्रीर संतों के वचन भी ऐसे ही हैं।' अतएव आप की यह कल्पना हुई कि किसी नरु की शरण जाना चाहिये। पर तुकाराम ऐसे नीच्णबुद्धि तथा परम चिकित्सक भाविक को गुरु मिलना सहज न था। उन के आसपास ऐसे गुरु तो बहुत थे जो 'न तो शास्त्राधार जानते थे, न पात्रापात्र का विचार करते थे । पर केवल उपदेश दे कर गुरुदिवाणा रूपी धन पर ही हाथ चलाते थे।' पर तुकाराम ऐसे खरे परीदक के सम्मुख ऐसे खोटे विक्के चलने वाले न थे। श्राप के मतानुसार तो 'ऐसे गुरु श्रीर

उन के शिष्य दोनों नित्यगति के ही ऋधिकारी थें।' पीछे कहा ही गया है कि केवल ब्रह्मज्ञान पर आप का विश्वास न था। आप जानते थे कि 'घर घर ब्रह्मज्ञान है, पर जहाँ देखो वहाँ उस में मेल है।" सगुरा-भक्ति की अपेद्धा करने वाले ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के प्रति आप की भक्तिन थी। श्राप का तो साफ़-साफ़ ऐसा मत था कि 'गुरु के मुख ब्रह्मजान हो सकता है पर विठोशा के प्रेम की पहचान नहीं हो सकती । विठोबा का प्रेम भाव वेदों से पूछना चाहिये श्रीर पुराखों से विचारना चाहिये। ज्ञान से म्राने वाली थकावट छोड़ केंवल संत हो वह पहचान जान सकते हैं।" इस लिए किसी दांभिक गुरु स आप उपदेश लेने के लिये तैयार न ये। पर दिन-रात श्रीविष्ठल की प्रार्थना करते रहते कि कोई अच्छा गुरु मिले और उस के उपदेश से आप कृतार्थ हों। इस निदिच्यासावस्था में आप को प्रायः लोगों का उपसर्ग सहन न होता श्रीर घर के बाहर, पहाड़ों पर श्राप रात की रात श्री विक्ठल की प्रार्थना करते-करते गुज़ारते। श्रंत में एक माघ शुक्का दशमी गुरुवार की रातः को आप ऐसे ही भजन कर रहे थे कि आप की आखें मापकी और श्राप को निम्नलिखित दृश्य दिखाई दिया । श्राप इंद्रायणी पर स्नान को जा रहे ये कि राह में आप को एक सत्पुरुष का दर्शन हुआ। तुका-राम जी उन के पैर पड़े और, उस सत्पुरुष ने इन्हें हाथ पकड़ कर उठाया। बड़े प्रेमभाव के साथ इन के पीठ पर से हाथ फेरा अप्रैर आशिविंद दे कर कहा कि 'कुछ चिता न करो। मैं तुम्हारा भाव पहचान गया हूँ। इतना कह कर उस सत्पुक्ष ने इन के सिर पर हाथ रक्ला और कान में 'राम कृष्ण हरि' मंत्र का उपदेश किया। उसी ने अपना खुद का नाम बाबा जी बतलाया श्रौर श्रपनी परंपरा 'राधक चैतन्य, केशव चैतन्य' बतलाई । सत्युरुष का दर्शन, स्पर्शन, संभाषण **ऋौर** उपदेश होने के कारण श्री तुकाराम महाराज बड़े स्रानंदित हुए उसी श्रानंद में 'राम कृष्ण हरि', 'राम कृष्ण हरि', जोर-जोर से कहने लगे कि श्रापकी मपक खुल गई। देखते हैं कि केवल 'राम कृष्ण हरि' 'राम

कृष्ण हरि' शब्द मुल से निकल रहे हैं। आप का निश्चय हो गया कि आप को गुरुपदेश का साचात्कार हो चुका। यह तिथि स्वयं श्रीतुका-राम महाराज ने अपने अमंग में दी है, और संशोधक विद्वानों का निश्चय हुआ है कि अंग्रेज़ी वर्ष के हिसाव से उस दिन ई० सं० १६३३ के जनवरी मास की दसवीं तारीख थी।

माविकों की दृष्टि से जो साचात्कार कहलाता है, उसे ही अमा-विक लोग केवल मनःकल्पित कल्पना कह सकते हैं। यहाँ भी कोई इस प्रकार कह सकता है कि इस स्वप्त में साजात्कार कौन-सा है ! यह तो" केवल मन का खेल हैं। 'मन में अपने, देखा सपने।' यह कहावत बद्धिप ठोक है तथापि जब तक फ़ज़ाँ ही सपना पड़ने का कारण था इष्ट स्वप्न हठात् देखने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं ऋाई हो, तब तक अद्धायक लोग ऐसे स्वप्न दृश्य को भी साद्धातकार ही समर्केंगे। अद्धा-वान भाविक भक्तों पर तो इन साचात्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि बचा रात के समय अँधेरे में जाने से डरता है। वह मा को साथ आने के लिए बुलाता है। मा जगह पर ही बैठी-बैठी 'मुन्ना, मुन्ना' पुकारती है। बच्चे का तिश्वास हो जाता है कि माता पास है और वह अँधेरे में चला जाता है। कई बार तो मा पकारती भी नहीं। यह केवल भावना कि वह जागती है उसे निर्भय करने में समर्थ होती है। ठीक यही बात साचात्कारों की है। साचा-त्कार के कारण भाविक के मत में जब एक बार यह भावना उदित होती है कि ईश्वर उसे सहाय कर रहा है, उस की भोली भक्ति अधिक बढ़ती है, उस की श्रद्धा दृढ़तर होती है श्रीर वह श्रपनी साधनाश्रों में ऋधिक निश्चय से प्रयुक्त होता है। तुकाराम जी के मन पर यही ऋसर हुआ । सद्गुरूपदेश के विश्वास से अब आप ने 'राम कृष्ण इरि' मंत्र का नियम-पूर्वक जप आरंग किया। आप का निश्चय हो गया कि अब आप को भगवद्दर्शन अवश्य होगा। पर भगवान् का दर्शन ऐसा मुलभ थोड़ा ही है ? चित्त में जब तक तीव उत्कंठा न हो,

जीव उस के विना विल्कुल ऐसा न तड़फे जैसे कि जल-बिन मछली, चित्र की पूर्ण एकामता नहीं होती श्रौर विना एकामता के सञ्चात्कार भी नहीं होता । कुछ दिनके बाद तुकारामजी का ठीक यही हाल हुआ। अब आप केवल अपने मन से ही नहीं प्रत्युत अन्य संतों से भी पूछने लागे कि "माई सजनों, इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे चित्तका समाधान करो । क्या मेराउद्धार होगा ? क्या नारायण मुक्त पर कृपा करेंगे ? क्या मेरे पल्ले ऐसा पुरुष है जिसके प्रभाव से मैं भगवान के चरण गहूँ, वह मेरे पीठ पर इाय फेरें और भगवान का यह प्रेमभाव देख मेरा गला -मर त्रावे ? चारों पहर मुक्ते यही चिंता है, दिन रात मेरे दिल की यही लगी है। मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के बल से बह फल मुक्ते मिल जाय।" ऐसा बोल कर आप शोक में फूट फूट कर रोते । ऐसी साधना और फिर ऐसी निरमिमानिता । फिर भगवान् दूर स्यों रहेंगे ? एक रात इसी अवस्था में तुकाराम को दूसरा साज्ञातकार हुआ। आप सो रहे बे कि नामदेव जी विडल को ले कर आए और आप को जगा कर बोले "ब्राज से व्यर्थ न बोलो । ब्रभंग रचने लगो । मेरा श्चतकोटि अमंग-रचना का प्रण पूरा न होने पाया था। उस में जो कुछ कसर रही है उसे तुम पूरी कर दो। डरने का काम नहीं। यह इमारी आजा है। गल्ले की गाड़ी पर जैसा तौलने वाला तराज से नौलता चला जाता है उसी शकार से तुम रचना किए जास्रो। तौला हुआ गल्ला जिस प्रकार अपना पल्ला पसार हुमाल भरता जाता है उसी प्रकार यह श्रीविद्धल तुम्हारी कविता की सँगाल करेंगे।" श्राज्ञा सुन श्रीतकाराम जी ने दोनों के चरण गहै। श्राविद्वल ने पीठ ठोंकी श्रीर दोनों श्रंतर्धान हुए। श्रीतुकाराम जी को श्रानंद हुश्रा। उन की सावना पूरी हुई। उन का पुरुष फूला। मनोरथ फर्ले। साव्वात् अीविडल का दर्शन हुआ। उन की अर्भग रचना का आरंभ हुआ।

## ष्ठ परिच्छेद: तुकाराम जी की कसौटी

इस दिनया में कोई भी चीज़ पैदा होने के पहले कुछ काल अजात दशा में रहती है। बाद को जब वह ग्रहश्य रूप से दश्य रूप में बदल जाने के कारण श्रांखों को नजर श्राती है. तब पहले-पहल उसकी श्रोर कोई भी ध्यान नहीं देता । इस दशा में कुछ दिन निकल जाते हैं। घीरे-घीरे उसे बढती देख कर लोगों का ध्यान उस की श्रोर ंखिंच जाता है श्रीर जिन्हें वह पसद हो, वे उसे बढ़ाने के लिए श्रीर जिन्हें वह नापसंद हो, वे उसका नाश करने के लिए भर सक कोशिश करते हैं। बिल्कुल ब्रारंभ से ही जिन्हें पोषक ही पोषक मिलते हैं, उन का प्राय: अधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के बीर विरोध में भी जीते और बढ़ते हैं वे ही अंत में ऊँचे पद की पहुँचते हैं। श्रीतुकाराम जी महाराज की साधना पूरी हो जाने तक उन का बोर विरोध किसी ने न किया था। पर जब से वे अभगों की रचना करने लगे, तब से उन की दिन व दिन अधिक प्रतिद्धि होने लगी और कुछ प्रसिद्ध लोगों की ब्रांखों में -विशेषतः उन की, जो कि मिकि-मार्ग के सदा से विरोध करने वाले वैदिक कर्ममार्गी थे-यह चुमने ्लगी। जब उन्हों ने सुना कि एक पच्चीस-तीस वर्ष का नौजवान, जिसे अपनी दुकान तक सँमालने का शकर न था, जो अपनी जोरू से लड़ कर अपने घर से कुछ दिन माग गया था, और जिसे थोड़े ही साल पहले कुछ भी ज्ञान न था, कविता बनाता है और कहता है कि उसे स्वप्न में ही गुरुदेव का दर्शन हुन्ना ऋौर स्वप्न में ही परमे-श्वर ने उसे कविता बनाने की आजा दी तब उन में से कुछ तो हँसी उड़ाने लगे। पर व लोग जो कि तुकाराम के पास थे और जिन के स्वार्थ में श्रीतकाराम जी के कारण हानि पहुँचना संभव था, उन का विसेध करने लगे। अन पाठकों को यह बतलाना है कि इस विरोध में श्रीतुकाराम महाराज की क्या दशा हुई श्रीर इस से पार उन्हों के कैसे पाया। गत परिच्छेद के श्रांत तक पाठक गए। यह देख चुके। हैं कि तुकारामरूपी सोना खान में से बाहर कैसे निकला, श्रीर उस में मिला हुश्रा कूड़ा-कचरा, मिट्टी दूर होने पर वह कैसे चमकने लगा। श्रुख अपनी शुद्धता लोगों को पूरा-पूरी समकाने के लिए उसे श्राग में जल कर, बिना काला पड़े बाहर निकलना बाक्की था। प्यारे पाठको, अब श्राप को यही बतलाना है कि यह कार्य कैसे हुश्रा।

वैदिक कर्ममार्ग और मक्तिमार्ग का विरोध बहुत जमाने से होता ही आया है । पहले-पहल इन मार्गी में केवल साधन-भेद का ही क्तगड़ा था। कर्म-मार्गी लोग यज्ञ-यागादि कर्मी की आवश्यकता मानते ये तो भक्तिमार्गी लोग इन बातों की जरूरत न सममते थे। कर्ममार्गियों में ब्राह्मण-वर्षों का महत्त्व माना जाता था। यज्ञ-यागादि काम बाह्यांचों के बिना न हो सकते थे और इन कामों की दिख्या भी बाह्य लोगों को ही दी जाती थी। क्योंकि याजन श्रौर प्रतिग्रह श्रर्थात् दूंसरों के घर यज्ञ करना और उन से दांच्या लेना-ये दो काम बाह्यणों के ही हक के समके जाते थे। भक्तिमार्ग इन बातों को ना मानता था। इस लिए जब उस की बाद होने लगी, तब केवल इन्हीं कृत्यों पर जिनका पेट पलता था, ऐसे ब्राह्मणों को भक्तिमार्ग का विरोध करना पड़ा। उस जमाने में साधन भेद श्रीर जाति-भेद के ही तस्बों. पर निरोध या। काल के साथ ये निरोध के कारण बढ़ते गए। संस्कृतः काल में माषा-भेद न या । सभी संस्कृत बोलते तथा समझते थे । पर पाकृत-काल में जाति-मेद के तत्व के साथ ही भाषा-भेद का भी एक तत्व और मीतर वुसा। कर्म-मार्गी लोगों के सब मंत्र तथा उन की धर्म पुस्तकें संस्कृत माषा में ही होने के कारण, जब वे ग्रंथ प्राकृतः माषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी प्रकार जब संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद प्राकृत में होने लगे, तब संस्कृत भाषा के अभिमानी कर्ममार्गी पंडित लोगों का जी धवराने लगा ।

महाराष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विष्ठत देवता का ही माहात्म्य बढ़ाया । जिस श्रीमद्भगवतगीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड पंडितों की शरण लेनी पड़ती थी, उसी गीता का श्रीज्ञानेश्वरी जी के महाराष्ट्र भाषा में अनुवाद श्रीर विवरण करते ही पंडित ब्राह्मणों का इदय हिल उठा। तब से ले कर उस हर एक महाराष्ट्रीय संत को जिस ने मराठो में कुछ लिखा, ब्राह्मणों से थोड़ा-बहुत विरोध करना ही पड़ा। एकनाथ जी ने तो साफ्ष-साफ़ कहा कि "ईश्वर को भाषा-भिमान नहीं है। उसे संस्कृत-प्राकृत दोनों एक-सी ही हैं। ज्ञान ऋौर श्रार्थना किसी भाषा में की जाय, उस से परमात्मा एक-सा ही संतष्ट होता है।" पर फिर भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले प्रायः ब्राह्मण-कल के ही थे। पर तुकाराम जी के समय इस मानड़े में यह बात भो **ऋौर बढ़ गई कि तुकाराम जाति के शृद्ध थे।** ऋर्थात् जब श्रीतुकाराम महाराज की दिन्य वाणों से पूर्ण प्राकृत में शुद्ध भक्ति-भाव का संदेश न्सन सब जाति के भाविक लोग उन्हें गुरु समक्तने लगे, तब अपने नुरूपदेश से लोगों को लूटनेवाले और उसी पर अपना पेट पालनेवाले ब्राह्मण तथा कर्म-मार्ग-प्रवर्तक विद्वान पंडित तुकाराम जी को बरी नज़र से देखने लगे।

इन्हीं कर्ममार्ग-प्रवर्तक विद्वानों में रामेश्वर मट नाम के एक महा-पंडित कन्नड ब्राह्मण थे। बदामी गाँव से इन के पूर्वज महाराष्ट्र में बाधोली नामक (देहू के पास ही) एक गाँव में आ वसे थे। पाँच-चार गाँवों के जोशी का हक भी इन्हीं के कुल में था। वेद विद्या इन के घर में परंपरा-प्राप्त थी। ये श्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे। बाधोली के व्यावेश्वर नामक महादेव के मंदिर में इन्हों ने वेद का पारायस किया था श्रीर उनी का ये रोज़ रुद्रामिषेक करते थे। श्रीतुकाराम महाराज की कीर्ति सुन इन्हों ने ऐसी तजवीज़ की कि तुकाराम जी देहू दे ही बाहर निकाले जावें। उन्हों ने प्रामाधिकारी को यह समम्हाया कि न्तुकाराम पाखंडी है। श्रपने कीर्तनों में नाम-माहाल्य का वर्षान कर वह मोले लोगों को श्रनादि काल से चले हुए वैदिक धर्म से प्रचलिता करता है। उसी तरह ईश्वर-दर्शन की गप्पें मार गरीव लोगों को फ़सातर 🕏 ।" उस ऋफ सर ने यह बात देहू के पटेल से कहां श्रीर उस के द्वारा श्रीतुकाराम महाराज को देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म भेजा। देहू तुकोवा की जन्मभूमि थी। वहाँ वे छोटे से बड़े हुए थे। वहाँ के विहल के प्रति उन का प्रेममाव खून ही बढ़ा हुआ था। ऐसी दशा में यह हुनम सुन कर अपने देहू गाँव को अर्थात् पर्याय से अपने प्रास्विक श्रीविद्धत को छोड़ जाने का श्रीतुकाराम महाराज को बड़ा भारी दुःख हुआ। जब उन्हों ने यह समझा कि इस हुक्मनामे के मूल कारण रामे-इबर मट हैं, वे स्वयं बाधोली गए। मंशा यह थी कि रामेश्वर भट जी को कीर्तन सुनाया जावे और उन की प्रार्थना कर उन्हीं के सिफ़ारिश से वह हुक्म फेरा जावे । जब ऋाप वहाँ पहुँचे तो रामेश्वर भट वेद-पारा-थण कर रहे थे। त्राप ने दंडवत-प्रणाम किया त्रीर त्राप के सामने व्याघ्रेश्वर के मंदिर में ही कीर्तन का आरंग किया। सहज स्फूर्ति से महाराज अभग गाने लगे। स्वामाविक तौर पर रामेश्वर भट के-से विद्वान के सम्मुख किए हुए कीर्तन में जो प्रवचन किया तथा जो अभंग गाए उन में वेद-शास्त्रों का ऋर्य भरा हुआ था । कीर्तन सुनकर रामेश्रर भट श्रवाक् रह गए। पर त्राप ने तुकाराम जी से कहा "तुम्हारे श्रभंगों में अतियों का अर्थ आता है। तुम शूद जाति में पैदा हो। अतएवा तुम्हें श्रुत्यर्थ का ऋषिकार नहीं । क्या तुम जानते नहीं हो कि 'स्त्रीशू-द्रद्विजवंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।' ऐसा करने से तुम स्वयं श्रपने को श्रीर श्रपने श्रोताश्रों को दोनों को केवल गए का भागी बनाते हो। इस लिए आज से अमंग-रचना बंद कर दो।" श्रीतुकाराम महाराज बोले भी श्रीविद्वल की ब्राज्ञानुसार कविता करता हूँ। ब्राप ब्राह्मण देवों को भी वंदा है। स्त्राप की स्त्राज्ञा मुक्ते प्रमाण है। मैं स्त्राज से स्रव स्त्रमंग न रचूँगा । पर रचे हुए अभंग क्या किया जाय ?" जवाब मिला "यदि किए हुए ग्रमंग नदी में हुवा दो ग्रीर फिर से ग्रमंग न रचो तो मैं हुक्म वापिस फेरने की सिफ़ारिश करूँ।" "जैसी आप की मर्ज़ी" कह कर तुकीवा देहू आए और अपने अमंगों का बस्ता उठा नीचे ऊपर पत्थर बाँध इंद्रायशी में घड़ाम से फेंक दिया।

किसी साधारण लेखक का मामली लेख भी यदि किसी संपादक महाशय की स्रोर से नापसंद हो वापस स्राता है, तो भी उस लेखक को बड़ा दु:ख होता है। फिर तुकाराम महाराज के-से अमंग-रचयिता को ऋपने खुद के अभंग अपने ही हाथों से पानी में फेंक देने के कारखा कितना दःख हत्रा होगा इस की कल्पना सहज में की जा सकती है। आप की कल्पना के अनुसार साजात श्रीविद्धल ने वे अमंग रचने की जन्हें बाजा दी थी। उन अभंगों के रूप से ब्राप ने अपने मन में उमँगते हए बिचारों को ही बाहर निकाला था। उन अभंगों के सुनने से सैकड़ों भाविक लोगों के कान तुप्त हुए थे। ऐसे अभगों को नदी में फेंक देना अपने जीते जागते लड़के को पानी में फेंक देने के बरा-बर ही था। पर श्रोविद्वल के वियोग की भीति से आप यह कठोर कर्म भी कर बैठे । दुःख से भरे हुए मन से ही श्राप बाबोली से लौटे श्रीर जसी जोश में अपना बस्ता ले कर इंद्रायणी में फेंक दिया। परंतु: फेंकने के बाद जब कई लोगों के मुख से यह सुना कि "जो किया. बहा बरा किया। एक बार कर्ज खतों के काग़ज़ फेंक स्वार्थ हुबोया, ऋब श्रीविद्रल की त्राज्ञानुसार किए ग्रमंग फेंक परमार्थ भी इबोया एवं दोनों मार्ग हुनो दिए । 'दोनों ठौर से गए पाँडे । न इल्ब्रा मिला.. न मिले माँडे' त्राप का जोश खट स उतर गया। दिल ने पलटा खाया । भावना का ज़ोरकम हुन्ना ऋौर विचार का ज़ोर बढ़ा । वहीं नदी-किनारे बैठे-बैठे विचार करने लगे । जैसे-जैसे विचार करते गए, कानों में यही अचर गुँजने लगे कि 'जो किया बुरा किया।' आप का विचार हद हो गया कि अब जीने से क्या लाभ ? जीने में अगर न स्वार्थ है, न परमार्थ है, तो वह जीना मरने के ही बराबर है। श्राप ने वहीं नदी के तीर एक पत्थर पर बैठ प्रायोपवेशन से जान देने का निश्चयं किया 🌬

जब कोई मनुष्य अपने खुद के हाथों से अपने पैरों पर पत्थर गिराता है, तब उस की बड़ी दुर्दशा होती हैं। अपना दुःख हलका करने के लिए न वह दूसरों से कुछ कह सकता है, न किसी का कुछ सुनने की उस की इच्छा रहती है। इस अवस्था में हृदय फटने लगता है, मुख से शब्द नहीं निकलता, किसी दूसरे को आँखों से देखने की भी इच्छा नहीं होती, एकांत ही प्रिय लगता है, न खाना सूसता है न पीना । सारांश यह कि एक प्रकार की उन्मादावस्था त्रा जाती है। श्रीतुका-राम महाराज को यही स्थिति हुई। फिर भी मन की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह उसी काम को करने के लिए दौड़ता है जिसे करने के लिए उसे रोका गया हो। श्रीविष्टल की त्राज्ञा समभ कर तकोबा सदा अप्रमंग रचने की ही धुन में रहते थे। अब रचना करने की मुमानियत हुई तो हठात उन के मुख से उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द रूप से बाहर पड़ने लगे वे अभगों के ही रूप में बाहर आने लगे। उन के कछ अभग उस समय उन के मक्तों ने लिख लिए। वे आज भी प्रसिद्ध हैं। इन अभगों से तुकाराम की मनः स्थिति पूरी-पूरी जानी जाती है। इन्हें पढ कर खासी कल्पना हो सकती है कि महाराज के मन में क्या-क्या विचार उभड़ रहे थे । इन विचारों में कभी स्विनिदा. कमी ईश्वर की आजा के विषय में अविश्वास और कभी ईश्वर को भी चार भली बरी बातें सुनाई गई हैं।

इस स्थित में तुकाराम जी एक दो नहीं तेरह दिन पड़े रहे। न कुछ खाना न कुछ पीना। बीच-बीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती तो अभंगरूप से उन विचारों का उच्चार होता है। आप कहते 'हे हरे, इसे तो बड़े अचरज की बात कहनी चाहिए कि हमारे घर में आ कर लोग हमें तकलोफ़ दें। अगर मिक के कारण ऐसे दोष उत्पन्न हों तो मिक की क्या ही कहनी चाहिए ! दिन-रात जागने का क्या फल ! मिली तो दिल की जलन। तुकाराम तो इन सब बातों से यही समझता है कि उस की सेवा निष्फल हो गई।'' लेकिन हे पंढरीनाथ,

जुरा विचार कर किहए तो सही कि मैं आप का दास कैसे नहीं हूँ। त्राप के पैरों को छोड़ श्रौर किस लिये मैं ने अपने संसार की होली जला दी ! ऐसी सत्यता में यदि धीरज न हो तो वह देना चाहिए या उसे उलटा जला ही डालना चाहिए ? तुकाराम के लिए तो इस दुनिया में, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कुछ नहीं है।" ऐसी स्थिति में रखिए नाय, अपना सब अपने ही पास रिलए । मुफ्ते उस से क्या करना है ? मेरे सन में शांति है कि मैंने अपना काम किया। अब मैं क्यों फ़ज़ल विरोध करूँ ? जो कुछ करूँ उस में तकलीफ़ हो बढ़ कर यदि मेरे लिए केवल कब्ट ही बचें तो आप पर कुद्ध हो कर तुकाराम अपने हिस्से का सुख क्यों छोड़े ?" "अनन्य पुरुष तो सब प्रकार से एक ही बात जानता है। उस के मन में उस एक के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं ऋाता। अगर इस दशा में मेरी ही इच्छा पूरी न हो और मेरा देश-निकाला हो, तो क्या यह त्राप को सुहावना मालूम देता है ? बच्चे का तो सब भार माता के तिर पर रहता है। वह अगर उसे दूर भी करे तो भी बच्चे को फ्रिक क्या? तुकाराम का कहना है कि ऋाप ऐसे समर्थ हो कर फिर इतनी देर क्यों ?" पर ऋषि को समर्थ भी तो कैसे ऋौर किस के सामने कहूँ ? ब्राप की कीर्ति भी कैसे बखानूँ ? मिथ्यास्तुति से क्या लाभ ? इस से तो वही बेहतर है कि आपकी पोल वैसे ही रहने दूँ। अप्रगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचान मेरे पास नहीं। मेरे पास है केवल दुर्दशा ऋौर फ़जीहत । ऋव तो ऋाप की ऋोर मेरी ही मुँहमारी है। तुकाराम तो निर्ल्लज ही बन कर आप के। टेर रहा है।" "पर में क्यों हठ करूँ ? स्राप की डुगडुगी तो फ़जूल ही बज रही है । यदि आण अर्थण करूँ तो क्या होगा ? पर मेरे इन शब्दों से यह तो बतास्रो कि आप को क्या लाभ होगा ? राजा अगर अपनी पोशाक न दे तो कम से कम भूखे का खाना तो उसे देना ही चाहिए। अब अप्रगर अग्राप मेरी उपेचा करें तो फिर यह दूकानदारी किस काम आवेगी ?" अप्रमनी किसी बात से मैं कंदराया नहीं हूँ । मुक्ते तो डर इस बात का है कि आप के नाम की क्रीमत नहीं रहती। हे गोविंद, आप की निंदा हन कानों से मुनी नहीं जाती। तुकाराम के लाज काहे की ? वह तो अपने मालिक का काम करता है।" अगर आप मेरा कहा सुनते ही नहीं है तो फिर भूसे को व्यर्थ क्यों छानूँ ? अब तो ऐसा कहाँ मित वहाँ है तो फिर भूसे को व्यर्थ क्यों छानूँ ? अब तो ऐसा कहँगा कि घर-बैठे आप मुक्ते समकाने के लिए मेरे पास आवें। जितने उपाय से सब कर सुका। अब कहाँ तक राह देखूँ ? तुकाराम तो समकता है कि आप की आशा खतम हो चुकी। अब तो सीधा हो कर आप के पैरों पर ही पड़ा रहूँगा।" मन में ऐसे विचार करते हुए और मुख से विडल नाम का स्मरण करते हुए तुकाराम जी उस शिलातल पर तेरह दिन पड़े रहे।

अब तो भगवान् पर सचमुच ही बड़ा संकट आ पड़ा । तुकारामः जी की जान चली जाती, तो उन की क्या हानि थी ? उन का मन तो हरिचरणों में लीन हो ही चुका था। पर लोगों में सब जगह यह बात फैल जार्ता कि श्रीविद्दल के लिए तुकाराम जी ने अपना देह छोड़ दिया। जिन लोगों की मिक्त-मार्ग पर श्रद्धा थी श्रीर जो तुकाराम को मगवदक्त मानते थे, उन की श्रद्धा पर बड़े जोर से वार पडता श्रीर संमव था कि उन में से कुछ पूर्णतया नास्तिक बन जाते। यदि तुका-सम का कुछ दोष होता तो बात और थी। पर उस का दोष तो रची मर भी न था। उस का पच पूर्ण सत्यता का था। अर्थात् सच अरीर मूठ, मक्ति तथा अर्माक, न्याय और अन्याय इत्यादि सद्गुणों के मगड़े का मौका था और इस मगड़े की हार-जीत पर कई बातें निर्भर थी । तुकाराम जी की तो सब ही बात बिगड़ गई थी । घरबार की खाक पहले ही उड़ चुकी थी। जिसे वह परमार्थ समकते थे, वह भी श्रव स्वार्थ के साथ डूब चुका था। श्रीर दोनों तरफ के लोग उन की निदा ही करते थे। इतना भी हो कर जिस श्रद्धा के आधार पर उन का जीवन था, उसी अद्धा का नाश होने का समय स्ना पहुँचा था। उन्हें या तो ईशवर-साम्रात्कार इत्यादि बातें - स्वयं ईशवर का श्रस्ति-

त्व भी— फूठ मानना पड़ता या उसी श्रद्धा के लिए जान देनी पड़ती। इसी पेंच में श्रीतुकाराम महाराज तेरह दिन पड़े थे। इस अवकाश में उन की प्रकृति बिल्कुल चीए हो गई थी। शरीर थक गया था। हाथ- पैर हिलाने की भी ताकृत न बची थी। तेरहवें दिन रात को आप को ख़्ब ही ग्लानि आई। पर आप का बराबर श्रीविहल का स्मरण तथा चिंतन चल रहा था। जब कोई सुने तो 'राम कृष्ण हिरे' 'राम कृष्ण हिरे' के शब्द सुनाई देते थे। लोग समम चुके कि अब इन का अंत- काल समीप आ पहुँचा है। पर स्वयं तुकाराम जी को विहल-दर्शन हो रहा था और आप कह रहे थे कि "महाराज यह चित्त तो आप के स्वरूप में आसक हो, आप के पैरों से जा लिपटा है। आप का सुंदर मुख देखते ही अब दुःख का दर्शन हो नहीं सकता। सब इंद्रियाँ, जो इघर-उघर घूमते- घूमते दुखी हो रही थीं, आप के अंग-संग से पूर्ण- तथा आराम पा चुकीं। तुकाराम को ईश्वर की मेंट होते ही उस के सब संसार-बंधन क्षुट गए।"

मक्तवत्सल मगवान कहीं दूर थोड़े ही रहते हैं। वे तो मक्तों के हृदय में ही बसते हैं। उन्हें देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अपने हृदय-दर्पण में ही उन्हें देखना होता है। अज्ञान के तथा अहंता के पटल जब तक उस दर्पण पर हैं, तब तक वह आत्मस्वरूपिक ती को नहीं दीखना। पर अनुतापयुक्त आँसुओं के जल से वह मल का पटल धुलते ही उस में आत्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने लगता है। तुकाराम जी का यह पटल दूर होते ही उन्हें परमात्मा बालकृष्ण के स्वरूप में दिखाई देने लगे। इसी के साथ-साथ जल, थल, लकड़ी, पत्थर सब पदार्थों में वर्तमान परमात्मा को कमी-कमी कुछ चमत्कार दिखाने पढ़ते हैं—जिन बातों को सामान्य प्रकृति नियमों के अनुसार हम नहीं देख सकते। ऐसी वार्ते देखने पर जड़प्रकृतिवादी-वैज्ञानिक उन्हें 'प्रकृति की मनमानी करत्त' समक्तते हैं। माविक लोग जब कमी ऐसी आश्चे- जनक बात देखते हैं तो वे उसे 'मगवान की अतक्ष्यं करनी' मानते

हैं। ऐसी ही एक अतर्क्य बात इस समय हुई। तुकाराम जी के कुछ भक्तों को स्वप्न आया कि 'तुकाराम जी के अमंगों का बस्ता इंद्रा-याशी में पानी पर तैर रहा है।' जगते ही वे लोग दौड़े आए। देखते हैं तो इघर तुकाराम जी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं और उघर पानी में कुछ फूली हुई चीज़ तैर रही है। फट से दो-चार आदमी कृद पड़े और बस्ते को निकाल लाए। देखा तो पत्थर छूट गए हैं। ऊपर का कपड़ा भीग गया है, पर भीतर अमंग लिखे हुए काग़ज़ ज्यों के त्यों हैं। अब तो मक्तलोगों के आनंद की सीमा न रही। वे श्रीविष्टल नाम की गर्जना करते हुए तुकाराम के पास आए। महाराज की दर्शन-समाधि खुली ही थी और वे आंखें खोल ही रहे थे कि इन लोगों की आनंद गर्जना उन के कानों में आई। लोग कहते थे "महाराज उठिए। आप की भक्ति से प्रसन्न हो परमात्मा ने आप के अमंग पानी में भी बचाए हैं। उठिए, देखिए।"

श्रंतःकरण में सगुण परमात्मा का साचादर्शन होने का त्रानंद श्रंतःकरण में सगुण परमात्मा का साचादर्शन होने का त्रानंद श्रोर बाहर लोगों द्वारा बस्ता लोल कर निकाले हुए स्ते श्रमंगों के कागज़ देखने का श्रानंद । तुकोबा भोतर-बाहर श्रानंद से ही भर गए। श्राप का जी भर श्राया । श्रांलों से श्रानंदाश्रु बहने लगे । 'श्राहा ! परमात्मा ने मेरे श्रमंग पानी में भी बचाए श्रर्थात् परमात्मा को मेरे लिए तेरह दिन पानी में रहना पड़ा ।' इस भोली भावना की लामदा-यक कल्पना से ही, उन फूलों से मी कोमल मन के भक्तराज का हृदय पित्रलने लगा । इसी मुख-दुःख मिश्रित प्रेम की श्रवस्था में श्राप के मुख से सात श्रमंग निकले । श्रमंग रचने की मनाही होने पर फेंके हुए श्रमंग पानी में तेरह दिन स्ते रह कर निकलने के बाद पहले पहले ही मुख से निकले हुए ये सात श्रमंग भक्तों ने उसी वक्त उतार लिए । श्रव श्राप को श्रमंग-वाणीको ईश्वर-प्रसाद का साथ मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था। इस के बाद प्राय: श्राप के श्रमंग श्रन्यान्य लेखकों के ही हाथ के लिखे मिलते हैं। पर इन

अभगों की मृदुता कुछ और ही है। ये सातों अभग प्रेम-रस में सने हुए हैं। इन पर से उस समय की तुकाराम महाराज की मनः-स्थिति साफ़-साफ़ दिखाई देती है। श्राप कहते हैं -- "महाराज, मैंने बड़ा अपन्याय किया। मैंने आप का अंत देखा। लोगों के बोलने से अपना चित्त दुखाया। मुक्त-से नीची जाति के अधम के लिए मैं ने आप को तकलीफ़ दी ख्रौर ख्राप को थकाया। तेरह दिन ख्रपनी ख्राँखें मूँद में यहाँ पड़ा रहा। भूख, प्यास और मन की इच्छा तीनों का भार ऋाप पर डाला स्त्रीर ऋपना योग-च्लेम आप से ही कराया । पानी में काराज आप ने बचाए, मुक्ते लोक-निंदा से बचाया श्रीर इस तुकाराम के लिए आप ने अपना प्रमा निवाहा।" "पर ऐसी क्या मेरे सिर पर तलवार पड़ी थी या पीठ पर बार ऋाया था कि मैं ने इतना बखेड़ा मचाया । यहाँ मेरे पास ऋौर वहाँ पानी में दो जगह ऋाप को खुद खड़ा रहना पड़ा और इघर ख्रीर उघर दोनों जगह मुक्ते आप ने जरा भी धक्का न लगने दिया। लड़का थोड़ा भी अन्याय करे तो माँ-बाप उस की जान लेने को तैयार होते हैं। फिर यह तो ज़रा-सी बात न थी। पर ऐसी बात को तो आप ही सह सकते हो। हे कृपावान् आप-सा दाता कौन है ! कहाँ तक आप के गुन क्खानूँ ! तुकाराम की वाणी तो अब नहीं चलती।" कोई मेरी गर्दन काटे या दुष्ट तकलीफ़ दें, पर अब श्राप को कष्ट हो ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुक्त ऐसे चंडाल के हाथ से एक बार भूल हो गई। आप को पानी में खड़ा कर अपने अभंगों के कागज़ बचवाए। इस बात का विचार न किया कि मेरा अधिकार क्या। मैं न समक सका कि समस्य पर भार कितना डालना चाहिए। हो गया सो हो गया। उस बारे में अब कुछ बोलना व्यर्थ है। अपले मौकों पर तुकाराम ये सब बार्ते ध्यान में रक्खेगा।" "हे पुरुषोत्तम, माता से भी कोमल, चंद्र से भी शीतल और पानी से भी पतला त् प्रेम की कलोल है। तेरी दूसरी क्या उपमा दूँ ? तेरे नाम पर से वार जाऊँ। अमृत त्ने मधुर बनाया। सो त् अमृत से भी मधुर है। पंच तत्वों का उत्पादक श्रौर सब सत्ता का नायक तू ही है। श्रव विना कुछ बोले तेरे चरणों पर सीस घरता हूँ। हे पंढरीनाथ, तुकाराम के सब श्रपराघों को चमा करो।"

इस प्रसंग से तुकाराम की कीर्ति चारों स्रोर फैलने लगी। यह वार्ता कि परमेश्वर ने पानी में से, तुकाराम जी के अभंग बचाए, सब लोगों को ज्ञात हो गई। जिस समय यह वार्ता रामेश्वर भट जी के कानों ंपर पड़ो, उस समय वे कहाँ थे ? ऋाप ने ये वार्ता श्राकंदी में सुनी। उस समय त्राप त्राकदी त्रापनी देह-पीड़ा निवारण करने के हेत से अनुष्ठान कर रहे थे। आप के देह में जलन होती थी। यह जलन पैदा होने का कारण यों हुआ। तुकाराम जी ने अपने अभंग सचमुच नदी में फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर भट मन में दुखी हुए। वे स्व-भाव से दुर्जन नहीं थे। लोगों के भड़काने से भड़क गए थे। इस लिए वह जोश कम होते ही आप को बुरा लगा। पर अपन क्या ! होना था सो हो चुका था। इसी मन की अवस्था में आप एक बार नागनाथ महादेव के दर्शन को गए। यह स्थान पूने में आज भी विद्यमान है। उस समय पूना बड़ा शहर न था। वह 'पुनवाड़ी' नाम की एक छोटी सी बस्ती यी ख्रौर उस का 'लोइगाँव' कसबे में ही समावेश होता था। नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भट जी नहाने के लिए एक बावली में उतरे। यह बावली आज तक भी पूने में मौजूद है। इसी बावली पर अनधड़शाह नाम का एक फ्रक़ीर रहता था। उस ने रामेश्वर मह जी से मना किया, पर श्राप ने न माना । स्नान करते ही श्राप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ। दर्शन कर आप वापस गए, अनेक उपाय किए, पर जलन होती ही थी। इस जलन की शांति करने के हेंतु से आप आकंदी जा कर अनुष्ठान कर रहे थे। शरीर तथा मन दोनों दुखी रहते हुए ही रामेश्वर भट जी ने यह तुकाराम के श्रमंग नदी में से स्खे निकलने की वार्ता सुनी। श्रव तो श्राप को श्रधिक ही बुरा मालूम होने लगा । इसी अवस्था में आप के स्वप्न में श्रीज्ञाने-

प्रवर महाराज ने आ कर तुकाराम की ख्मा माँगने के लिए कहा ।
आप ने अपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के पास अपना ख्मापत्र मेजा। तुकोबा ने उस शिष्य का सत्कार कर पत्र को वंदन किया
और पत्र पढ़ने के बाद उत्तर में एक अमंग लिख मेजा। अमंग का
अर्थ यह था कि "अगर चित्त शुद्ध हो तो शत्रु मी मित्र हो जाता है।
उसे बाघ या साँप खा नहीं सकता। उस के लिए विष भी अमृत बनता
है, आधात हितकर होते हैं और बुरी बातें भी भली बन जाती हैं।
दुःख भी सब प्रकार से सुख देने लगता है। आग की ज्वालाएँ ठंडी
पड़ती हैं। वह प्राण्-मात्र को प्राण्तें से भी प्रिय होता है और उस के
भी मन में सबों के प्रति एक ही भाव रहता है। तुकाराम समकता है
कि नारायण की कृपा इसी अनुभव से जानी जाती है।" इस उत्तर
को पढ़ते ही रामेश्वर भट जी के देह की जलन शांत हुई। थोड़े ही
दिनों में रामेश्वर भट जी स्वयं श्रीतुकाराम महाराज के भक्त बन गए।
महाराज भी आप का बहुत आदर करते और कई बातों में आप से
सलाह लेते।

पहले दो साचात्कारों की अपेद्धा इस साचात्कार का महत्व अधिक था। तुकाराम की ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा थी वह तो इस साचात्कार से बढ़ ही गई, परंतु इस साचात्कार के कारणा तुकाराम जी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा थी वह भी बढ़ गई। इस के बाद भी तुकाराम को कुछ लोगों ने कष्ट दिए, पर उन कष्टों की तुलना इस आपित्त के साथ नहीं हो सकती। इस आपित्त से तुकाराम जी के श्रद्धादि सब गुण कसोटी पर परस्ते गए श्रीर लोगों को ज्ञात हो गया कि यह माल बिल्कुल खरा है। श्रद्धा के श्रांतिरिक्त तुकाराम जी का अब अधिकार भी बढ़ गया। अब आप श्रनुभव-युक्त वाशी से उपदेश करने लगे। परमातमा भाव-भिक्त से दश्चन देता है, भक्त का संकट निवारण करता है, संतों का अतिपाल करता है, श्रसंतों को सज्जन बनाता है इत्यादि बातें उन के सुख से निकलते समय श्रव केवल कोरी शब्दों में न रहती। श्रव उन

में अनुभव की सामर्थ्य रहती और इसी कारण वे शब्द अब केवल श्रोताओं के एक कान में से भीतर घुस दूसरे कान में से सी बाहर न निकल जाते पर ठेठ हृदय को स्पर्श कर उसे जगाते। अगली वारी के समय पंढरपुर में सब संतों में भी आप का बड़ा आदर हुआ! जाने- स्वर, नामदेव और एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों में तुकाराम का भी नाम लेने लगे।

इस प्रकार से श्री तुकाराम महाराज संकटों की कसौटी पर परखे गए। इस के बाद भी उन के क्रोध की परीचा दो बार हुई, पर दोनों बार पूर्यातया विजयी हुए । पहला प्रसंग श्राप पर लोहगाँव में त्राया । पहले एक बार हम कह त्राए हैं कि श्रीतकाराम महाराज के कीर्तन लोहगाँव में बहुत होते थे। इस गाँव के लोगों की श्रीतुकाराम पर इतनी भक्ति थी कि उन की मृत्यु के पश्चात् लोइगाँव के लोगों ने वहाँ श्रीतुकाराम जी का मंदिर बनाया। लोहगाँव छोड़ अन्यत्र कहीं भी आप का मंदिर नहीं है। महाराष्ट्र की तीन विभृतियों में से श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाये जाते हैं पर श्री शिवाजी महाराज का केवल मालवण में श्रीर श्री तुकाराम महाराज का केवल लोइगाँव में। इस गाँव में श्री तुकाराम जी पंढरी से लौटते समय प्रायः कुछ दिन ठहर कर कीर्तन करते थे। यहीं पर शिवजी कासार नाम का एक लोहे-ताँबे के बर्तनों का ब्यापार करने वाला एक दुका-नदार रहता था। यह बड़ा मालदार था। इस के पास सामान लादने के लिए पांच सौ से ऋघिक बैल थे। यह स्वभाव से बड़ा कृपसा, कुटिल और निर्दय था। लोहगाँव के सब लोग श्रीतुकाराम जी का अमृत से भी मधुर कीर्तन सुनने जाते पर शिवजी कभी भूल कर भी न जाता । उलटा घर बैठ तुकारांम की इँसी उड़ाता श्रीर निंदा करता। इस की सी मी इसी के स्वमाव की, बल्कि कुछ बातों में इस से भी सवाई थी। एक दिन कुछ लोगों के बड़े आग्रह से शिवजी कीर्तन सुनने गया। कीर्तन में तुकोबा की प्रासादिक-वासी से प्रेस-

भरा प्रवचन सुन शिवजी का मन बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। दूसरे दिन फिर गया । उस का भक्तिभाव बढता ही गया और एक सप्ताह के भीतर ही वह तुकाराम जी का भक्त बन गया। एक दिन उस ने संतों को तुकाराम जी के साथ भोजन का निमंत्रण दिया। शिवजी तो बदल गया था पर उस की स्त्री न तो कीर्तन सुनने गई थी. न मन में पलटी थी। इस घरबार हुवोनेवाले तुकाराम जी का भक्त बन अपना पति भी घरबार न इबो दे, इस भीति से और क्रोध से उस महामाया ने तकाराम जी को नहलाते समय उन के शरीर पर उबलता धानी डाला । महाराज के शरीर के रोम सब मुलस गए श्रीर जहाँ पानी की घार पड़ी वहाँ फफोले निकल आए । शरीर में बड़ी दाह होने लगी । तुका-राम जी को शिवजी की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा भी या और थोड़े-बहत विरोध की ज्ञाप ने ऋपेद्धा भी की थी। पर इस राच्यी-कृत्य की कल्पना किसी को न थी। पर इस हालत में भी केवल श्रीविष्टल का नामस्मरण करने के विवा श्राप ने कुछ भी कोघन किया। शिवजी का जी व्यथित हुआ पर वेचारा क्या कर सकता था। अपने ही दाँत और अपने ही ओंठ । तुकाराम जी मुकाम खतम होने पर देहू चले आए। पीछे कुछ दिनों के बाद उस स्त्रों के शरीर पर कुष्ठ के दाग़ दिखाई देने लगे। वह बहुत घबराई श्रीर मन में समझी कि उस की दुष्टता का ही वह दंड था। अंत में रामेश्वर भट जी की सलाह से जिस स्थान पर तुकाराम जी को नहलाया था वहीं की मिट्टी बदन में मली गई और वे दाग ग़ायब हो गए । शिवजी के साथ उस की स्त्री भी तुकाराम की भक्त बन गई श्रौर श्रीविद्वल की सेवा करने लगी 1

पाठक इस से यह न समझ लें कि तुकाराम जी की कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी; या उन के शाप से ही ये बार्ते हुई थीं। यद्यपि रामेश्वर मट जी के तथा शिवजी की स्त्री के विषय में यह कल्पना की जा सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्यता का बहुत श्रंश नहीं। इस

दुनिया में जो अनेक अतुक्य बातें होती हैं, उन्हीं में से थीं। शाप की कल्पना भी तुकाराम के विषय में की नहीं जा सकती। उस शांत श्रीर चमाशील भगवद्भक्त ने क्रोध पर विजय पाई थी। जहाँ क्रोध नहीं, वहाँ शाप-वाणी मुख से कैसे निकले ! इस की अपेचा तो यही कहना अधिक उचित होगा की ईश्वर को उन की बुद्धि बदलनी थी और उसे बदलने के लिए ये बातें निमित्तमात्र हुई। या ऐसा कहें कि उन की दुष्टता उस चरम सीमा को न पहुँची थी, जहाँ कि सुधार असंभव है। उन्हीं के मन में एक प्रकार का अनुताप हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो कर सुघर गए। पर सभी दुष्ट इस प्रकार से सुधरते नहीं है। कुछ दुष्ट लोगों की दुष्टता इस हद को पहुँच जाती है कि वहाँ ईश्वर को भी हाथ मल कर चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राह्मण देहू में ही त्रिल्कुल तुकाराम के पड़ोस में रहता था। उस का नाम मंत्राजी बुवा था। यह देहू में महत समका जाता था और लोगों को मंत्रोपदेस तथा ऋन्य दांभिक प्रकार से मुला कर उन से पैसे कमाता था। श्री-नुकाराम जी की कीर्ति बढ़ती हुई देख श्रीर रामेश्वर भट जी के-से विद्वान जांक्स मों को उन का शिष्य बना हुआ देख यह मन ही मन में जलता। यह प्रायः हर एकादशो को तुकागम का कीर्तन सुनने जाता और कई बार उसे तुकोबा भी बड़े ब्रादर से बुलाते । पर इस के मन पर उस कीर्तन-वचन का कुछ भी श्रासर न होता। ठीक ही है यदि वड़ा नीचे को मुँह कर श्रौंघा ज़मीन पर रक्खा जावे, तो चाहे कितनी भो पानी की वर्षा ऊपर से क्यों न हो, उन के भीतर एक बूँद भी न जाने पावेगा । मंबाजी तुकाराम की यथेष्ट निंदा करता, तुकाराम कीर्तन में त्रानेवाले लोगों से लड़ता,उन्हें तकलीफ देता और अपना ्ही उपदेश लेने की सलाह देता। सारांश, जितना कुछ, हो सकता था, सब करता। पर एक दिन उसे ऐसा मौका मिला कि उस के मन के अरमान भी पूरा हो गये और तुकाराम जी की शांति भी पूरी कसौटी पर परखी गई।

हम पीछे कह चुके हैं कि तुकाराम जी के घर के सब काम जिजाई - श्रीर कान्होबा देखते थे। तुकाराम जी को एक श्रीर पुत्र हुन्ना था जिसका नाम महादेव था। इस लड़ के को दूघ पिलाने के लिए जिजाई त्रपने वर से एक मैंस ले आई थी। एक एकादशी के दिन वह मैंस मंब जी बुवा की फुलवाड़ी में युस गई। यह फुलवाड़ी तकाराम जी के वर के पास थी श्रीर फ़लवाड़ी श्रीर घर के बीच में से होकर श्रीविडल मंदिर को जाने की राह थी। फ़लवाड़ी के चारों त्रोर काँटे लगे थे ताकि जानवर भीतर न जावें। पर तुकाराम जी की मैंस ने उन काँटों की परवाह न कर उस दिन उस फ़लवाड़ी में प्रवेश किया श्रीर - मंबाजी बुवा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कचल डाले । जब उसे फुलवाड़ी में किसी ने हाँका तो दूसरी ही जगह से भागी और उसके दौड़ने से रास्ते भर वे काँटे फैल गए। एकादशी का दिन था, रात को कीर्तन होने वाला था, और कीर्तन के मार्ग में भैंस ने काँटे फैला दिए; यह देख श्रीतुकाराम महाराज खुद जाकर काँटे माड़, रास्ता साफ कर रहे थे कि मंबाजी बुवा घर श्रा पहुँचे। उन्हें भैंस के ऋत्याचार की खबर दी गई। क्रोध से ममूके होकर फुलवाड़ी में आकर देखा तो कई पेड़ों का नाश नज़र पड़ा। क्रोध का ठिकाना न रहा। उसी गुस्से में तुकाराम जो की मूर्ति काँटे साफ करती हुई नज़र आई। क्रोध दिखलाने के लिए स्थान मिल गया। मंबाजी ने उन्हीं काँटों में से एक काँटे की छड़ी उठाई श्रीर तुकाराम जी की खुली पीठ पर फटकारना शुरू किया। हाथ से फटकार और - मुख से गालियाँ । तुकाराम जी शांतिपूर्वक वहीं खड़े रह गए । चार-पाँच फटकार मारने पर कई जगह से जब लोहू बहने लगा, तब मंबाजी का कोष शांत हुआ और वे अपने घर चले गए। इघर तुका-राम जी महाराज चुपचाप विष्ठल-मंदिर में स्त्राए स्त्रौर मन की बाते श्रीविद्वल से अभंग रूप में कहने लगे। आप ने कहा- 'है विठोबा, कुछ भी तकलीफ जान पर आ पड़े, पर तेरे चरणों को मैं न छोड़्गा, न छोड़ूँगा, न छोड़ूँगा । इस देह के कोई शस्त्र से काट कर सौ-सौ उकड़े क्यों न करे पर मैं नहीं डलँगा, क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी बुद्धि पहले ही से सावधान कर रक्खी है।" आप ने आपो कहा—'है विठोबा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि मेरी चमा की सीमा देखने के लिए मुक्ते कॉटों से मरवाया। गालियों की तो कुछ मर्यादा ही न रही। कई प्रकार से मेरी फ़ज़ीहत हुई, पर यह बहुत अच्छा हुआ कि कोध के हाथ से मुक्ते छुड़वा लिया।'' इस का नाम चमा और इसी का नाम सामुता है कोध या दुःख रहा दूर, ऊपर आनंद इस बात का कि कोध के हाथ से छूट गए। पर धन्य है मंबाजी के भी कोध को और दुष्टता को कि आप ने तुकाराम के से शांति-सागर से भी कहलाया कि 'है देव, अब ऐसे दुर्जनों की संगति बहुत हुई।'' इस के प्रायश्चित्त में कि ऐसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने जा कर उलटी मंबाजी की ही चमा-याचना की और उसे आदर-पूर्वक कीर्तन में बुला लाए। मंबाजी ने केवल इतना ही कहा कि 'पहले ही चमा माँगते तो इतना बखेड़ा क्यों होता ?''

मंबाजी ऐसे पुरुषों का या शिवाजी की स्त्री ऐसी स्त्रियों का विचार
मन में कर के त्रीर उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सत्पुरुषों को दिए हुए
दुःख का दृश्य श्रांखों के सामने श्राते ही चित्त उद्धिग्न हो जाता है।
मन में ऐसा भी विचार श्राए बिना नहीं रहता कि विधाता ने इन
लोगों को दुनिया में क्यों पैदा किया। पर विचार श्राधिक करने से यह
पूर्वोक्त विचार ठहरता नहीं है। यदि दुनिया श्रच्छे ही श्रच्छे लोगों से
मरी होती, तो सजनों की कोई भी कदर न करता। श्राज गुणों को जो
महत्व प्राप्त हुश्रा है, वह केवल दोषों के ही कारण है। जब तक बुरी
बात श्राखों के सामने नहीं श्राती, तव तक श्रच्छी बात की क्रीमत ही
ध्यान में नहीं श्राती। तुकाराम महाराज ने बहुत ठीक कहा है कि
"बुरे के कारण मले की श्रीर कम श्रमल के कारण श्रमल की कदर
होती है। एक के बना दूसरे की कुछ क्रीमत नहीं। वह व्यर्थ है।

विष अमृत की योग्यता बढ़ाता है। उसी प्रकार कड़ुवा मीठे की और हानि लाभ की। अँवेरे के कारण प्रकाश को और रात के कारण दिन को महत्व है। ऊँचा, नोचा, पत्थर, होरा इत्यादि पदार्थ एक के बिना एक व्यर्थ हैं। तुकाराम कहते हैं कि "दुर्जनों ही के कारण सकजन पहचाने जाते हैं।" पर फिर भी अंत में यह कहे बग़ैर नहीं रहा जाता कि परमात्मा ऐसे लोगों से बचावें।

## सप्तम परिच्छेद: सिद्धावस्था और प्रयाण

## खग जाने खग ही की भाषा

सांसारिक पुरुषों की दृष्टि से श्रीतुकाराम महाराज की जीवनी उन्ह के सिद्ध होते ही समाप्त हो चुकी। सिद्धावस्था को पहुँचने के बाद वकाराम जी ने जो कुछ किया उस की ख्रोर दो दृष्टियों से लोग प्राय: देखते हैं। एक मक्तों की दृष्टि से ग्रौर एक सांसारिक दृष्टि से । मक्तों को तुकाराम जी में ऋौर ईश्वर में कुछ मेद ही न दीखता था। वे उन को ईश्वर स्वरूप ही मानते थे। श्रतएव उन सब बातों में, जो कि मुष्टि के नियमों के अनुसार अतक्य समक्ती जाती थीं और जिना के लिए किसी न किसी प्रकार से तुकाराम जी निमित्त कारण थे, भक्त लोग उन्हें ही मुख्य कारण सममते हैं। पत्नांतर में उन सब बातों के लिए जो कि मुष्टि-नियमों के अनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए भी तुकाराम जी केवल निमित्त मात्र ही थे, अभक्त लोग उन्हें ही दोष देते हैं। उदाहरणार्थं तुकाराम के भावी चरित्र में जो कुछ दैवी चम-त्कार हुए उन का कारण भक्त लोग तुकाराम को ही समकते हैं, तो घर-बार का फ़िक न करना, पर एक के पीछे एक संतान पैदा करते ही जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिचा की या लड़कियों के विवाह की कुछ फ़िक न करना इत्यादि बातों का दोष अभक्त लोग तुकाराम जी के ही सिर पर मढ़ते हैं। पर वास्तव में देखा जाय तो श्रीतुकाराम महाराज ने पहले प्रकार की बातों के लिए न दूसरे प्रकार की बातों के लिए जवाबदार सममे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सब संसार स्वान-सा मिथ्या या तो संसार में जो कुछ, बातें हो रही थीं वे भी सब मिच्या थीं ऋौर इस सत्य-मिथ्या के मनाड़े में वे यदि सदा सत्य का ही पद्ध लेते श्रौर फुठी बातों की परवाह न करते तो उस में उन का क्या दोष या ? मंबाजी के हाथ से काँटों की पीठ छड़ी पर पड़ते हुए उन

का देह जैसे अवश्य लोहू से भर गया वैसे ही स्त्री समागम के समय उन के देह को सुख भी मिला। परंतु जिस प्रकार पहले देह-दु:ख से उन्हों ने त्रपना मन न दुखाया, प्रत्युत जो कुछ ईश्वरी इच्छा से हुत्रा उसी में सुख ही माना, उसी प्रकार संतति को देख भी उन्हों ने अपने मन को उस में न खुभाया । वे तो पूर्ण विरक्त-स्थिति से इस संसार में रहते थे। ईश्वर-स्वरूप का दर्शन हो कर हृदय-पटल पर का मल दर होते ही वे मुक्त हो चुके थे। पर जब तक देह था, देह के धर्म सुष्टि नियमों के अनुसार हो रहे थे। उन कामों के लिए या उनसे प्राप्य फलों के लिए न उन की इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार की । सुख तथा दुःख दोनों विषय में वे एक से ही अनासक थे। अर्थात् एक प्रकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न सिद्धा-वस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कामों के लिये निंदा। अतएव इन सब प्रसंगों पर कुछ टीका-टिप्पणी न करना ही उचित है । जो प्रसंग भले या बुरे आ गुज़रे उन का निषेध न मक्त कर सकते हैं न अभक्त । बातें वही हैं, केवल मेद है इस विषय में कि तुकाराम जी पर उन के गुण-दोष कितने लादे जा सकते हैं। सो इस मनाड़े में न पड़ दोनों प्रकार की कुछ बातों को संत्तेप में लिख कर श्रीर उन के प्रयाग का वर्णन कर यह जीवन-खगड से मरा हुआ पूर्वार्द्ध पूरा करने का विचार है।

सब से पहले जिस संसार को तुकाराम मूठ समकते ये उसी संसार में उन के गृह-कृत्यों का विचार करें। गत परिच्छेदों में तुकाराम की दो संतान का उल्लेख आ चुका है—कन्या काशी और पुत्र महादेव। जिजाई के और भी चार संतान हुई। अर्थात् कुल मिला कर छः संतान थीं, जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव, भागीरथी, विद्वल, गंगा और नारायण थे। काशी सब से बड़ी थी और घर के कामों में जिजाई की वड़ी मदद करती थी। वह जिजाई की आज्ञानुसार चलती और कई बार तुकाराम जी के लिए खाने पीने की चीजें ले कर उन्हें

मंडारा के पहाड़ पर पिता के पास पहुँचा आती । जिजाई तो संसार-्दुःख से केंद्री थी ही। कई बार अपने मंसार की ओर दुर्लच्य करने के निषय में वह तुकाराम से बोलती। पर नींद में बकवाद करनेवाले के बकने पर जैसा कोई जागता पुरुष ध्यान नहीं देता, वैसे ही उस के ्बोलने पर तुकाराम जी कुछ न ध्यान देते। उलटे हँसते श्रीर उसे संसार का मिथ्यात्व सममाते जो उसे कभी न समम में आता। काशी के आठ-दस साल की हो जाने के बाद एक दिन जिजाई उस के विवाह के विषय में तुकाराम के पीछे पड़ी। श्राप ने सुना श्रीर एक दम उठे। बाहर आ कर कुछ लड़के खेलते ये उन में से दो लड़कों का हाथ पकड़ घर में ले गए श्रीर चार ब्राह्मणों को बुला कर काशी श्रौर मागीरथी की इल्दी चढ़ाई श्रौर टीका निश्चित किया। तुकाराम जी के समधी होने का भाग्य समक उन लड़कों के माता-पिता ने इन्कार नहीं किया और दोनों विवाह हो गए। महादेव और विद्वल दोनों दिन भर बाहर खेलते रहते। उन्हें शिचा देने का किसी ने प्रवंध न किया। दिन-रात जिजाई की बाते सुनते-सुनते कुछ आश्चर्य नहीं कि उन के मन में तुकाराम जी के विषय में कुछ **ऋादर न रहा हो । तुकाराम जी के पश्चात् इन दोनों का भी नाम** विशेष सुनने में न आया। गंगू का भी विवाह इसी प्रकार से हो जाता अप्रगर वह बड़ी होती। उस का विवाह तुकाराम की मृत्यु के पश्चात् हुआ। तुकाराम जी के इन तीनों दामादों के कुल-नाम मोके, गाड़े श्रीर जांबुदकर ये। लड़कियों में केवल भागीरथी पितृ-भक्त तथा भगवद्भक्त थी। उस का पति मालाजी भी तुकाराम जी का भक्त था। तुकाराम जी ने उसे एक गीता की पोथी दी थी जिस से वह नित्य गीता-पाठ करता । तुकाराम जी के पुत्रों में सब से कनिष्ठ नारायस था। इस का जन्म पिता की मृत्यु के चार महीने पश्चात् हुआ। अर्थात् इस ने पिता का मुख मी न देखा था। परंतु तुकाराम जी के पश्चात् इसी पश्चारजात लड़के ने उन का नाम चलाया। श्रीशिवाजी महाराज से

इस ने फिर देहू गाँव की महाजनी के ऋधिकार प्राप्त किए और मंदिर के इनामी गाँवों की तथा मंदिर की देख-भाल इसी ने ऋपने हाथों में ली। ऋग्ज भी देहू का मंदिर तथा वहाँ के ऋधिकार इसी के वशाजों के हाथ में है।

श्रव जो कुछ चमत्कार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं. उन्हें भी संदोप में पाठकों को सुनावें । इंद्रायणी के तीर पर तकोबा प्रायः भजन करने बैठते । एक बार पास के ही खेतवाले ने इन से कहा, 4महाराज, स्त्राप भजन करने बैठते ही हो । मेरा खेत भी यहीं पास है। अगर आप यहाँ बैठे-बैठे खेत की निगरानी करें, तो मैं आप को बीस सेर जवार दूँगा।' महाराज ने बात मान ली स्त्रीर खेत के पास भजन करने बैठे । हाथ में माँम, मुख से अमंग । माँम की आवाज़ से प्राय: पखेर खेत पर न आते। एक दिन जब कि जवार बिल्कुल कटने को थी. स्त्राप ध्यान में मग्न हुए । माँमा की स्त्रावाज़ बंद हो गई। चिड़ियों को खुला खेत मिला। वे आ बैठीं और खेत चुगने लगीं। योड़ी देर में आप के भजन का आरंभ होते ही, चिड़ियाँ उड़ने लगीं। आप सममे कि आप के डर से ही वे उड़ीं। देख कर खेद हुआ और मुख से अभंग निकला कि "पांड्रंग विद्वल की कृपा का विश्वास तो तमी कहना चाहिए, जब कि प्राणि-मात्र एक-सा दिखाई दे। मुक्त से शंका करने का किसी को कारण नहीं। मुक्ते तो सब दुनिया एक रूप है। तकाराम जिसे-जिसे देखता है, उसे वह श्राप ही-सा समस्तता है।" विचार में मझ होते ही फिर से चिड़ियाँ खेत पर बैठने लगीं। इसी बीच में वह किसान भी कहीं से आ निकला। देखा तो चिड़ियाँ खेत चुग रही हैं। तुकाराम जी को क़बूल किया घान्य न देना पड़े, इस लिए किसान पंचीं के पास जाकर बोला, "तुकाराम जी के खेत को देखते-देखते ही चिड़ियाँ खेत खा गई हैं। मेरा लग-भग सौ मन का नुकसान हुआ है। अब क्या किया जावे।" पंचों ने श्चाकर जवार कटवाई । देखा तो लगभग डेढ सौ मन दाना निकला । किसान की बदमाशी समक पंचों ने निर्णय दिया कि सौ मन जवार उस किसान का दी जावे और बाक़ो तुकाराम जी के घर पहुँचाया जावे । बोरियाँ भर तुकाराम के घर भेजी गई । जिजाई बड़ी ख़ुश हुई । पर तुकाराम जा अड़ बैठे । बोले बीस सेर से दाना अधिक न लिया जावेगा । जिजाई चिल्लाने लगी 'बोरी घर आती है, पर तो भी ये कभी सुख से बच्चों को न खाने देंगे । ये तो लोगों का ही भरेंगे और चोट्टे खाने वाले इसे खा जावेंगे ।' आख़िर पंचों की राय से कुछ दाना ब्राह्मणों को बाँटा गया और बाक़ो दाने की क़ीमत से मंदिर की मरम्मत कराई गई।

तकोबा और जिजाई के ऐसे मांडे कई बार होते थे। एक बार एक गन्ने क खेतवाले ने तुकीवा और कुछ संतों की रस पीने के लिए बलाया। जाते-जाते जिजाई ने जताया कि 'देखो जा, वह खेतवाला तुम्हें कुछ गन्ने ज़रूर देगा । सँभाल कर उनको घर ले आइयों। हुआ वैसा ही। रस पिलाने के बाद गन्नेवाले ने दस-बारह गन्ने बाँध कर इन्हें घर ले आने के लिए दिए। घर लौटते समय रास्ते में कुछ लड़के 'तुकोबा गन्ना, तुकोबा गन्ना,' कहते इन के पीछे पड़ें। लड़कों को नहीं कैसे कहा जाय ? एक-एक टुकड़ा कर आप लड़कों को गन्ने. बाँटने लगे। आखिर घर आते वक्त एक गनना दाहिने हाथ में और एक बाएँ में - बस ऐसे दो गन्ने लेकर महाराज घर पधारे। इधर जिजाई को पहले ही खबर लग चुकी थी कि महाराज गनने बाँटते श्रा रहे हैं। उन्हें दो ही गन्ने हाथ में लिए देख जिजाई क्रोध से जलने लगी। जब तुकाराम जी ने दो ही गन्ने सामने लाकर रक्खे, उस ने दोनों उठा कर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिए। दो के चार दुकड़े हुए | जिजाई को विगडता देख आप हँस पड़े और बोले, "क्या अच्छी बाँट हो गई। एक दुकड़ा मुम्ते और एक तुम्ते। बाक्को दो दोनों लड़कों के। एक महादेव का ख्रीर एक विठीवा का हिस्सा। स्तगड़े का काम ही. नहीं।" जिजार के कोच का रूपांतर हुँसी और आँसुओं में होने लगा। त्राप मुसकुरा कर बोले, "बादल के इतने ज़ोरों से गरजने के बाद बिजली की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए।"

लोहगाँव में तुकोबा के कीर्तन बहुत होते थे और सब गाँव का गाँव इन कीर्तनों को सुनने के लिए दौड़ा स्त्राता था। इस गाँव के पटेल श्रवाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त थे। एक वार जब कि तुकोवा लोहगाँव आए, अवाजी पंत का लड़का घर में बहुत बीमार था। कीर्तन के लोम से त्राप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड़ जाने लगे । आप की पत्नी और पड़ोसी बहुत नाराज़ होने लगे । दनि-यादारी में ऐसे मौक क्या थोड़े आते हैं, जब अपनी नौकरी के लिए मरता हुआ बच्चा घर छोड़ लोगों को जाना पड़ता है ! पर उस समय कोई कुछ नहीं कहता। परंतु यदि कोई बीमार बच्चे को छोड कीर्तन-भंजन को जावे तो सांसारिक लोगों का माथा उनक पर ता है। कई लोग श्रंबाजी पंत पर नाराज हुए । पर श्राप ने किसी की न मानी । कीर्तन को जा ही बैठे। इघर घंटे श्राध घंटे में बच्चे की साँस बंद हो गर्ड । माँ की क्रोधांग्र में शोकाग्नि भी त्रा मिली । पड़ोसियों की बातों ने ईंधन का काम किया । शोक क्रोध से जलती मा बच्चे को उठा कर वैसा ही कीर्तन में ले ऋाई ऋौर तुकोबा के सामने बंद साँस का वह बच्चा उसने रख दिया। कीर्तन में खलबली मच गई। तकोबा ने बच्चे की श्रोर देखा, लोगों को शांत किया श्रौर श्रमंग गाने लगे। <sup>4</sup>हे नारायण, अचेतन को सचेतन करना आप के लिए असंभव नहीं। श्राप ने जैसी सामर्थ्य पुराग्त-काल में दिखाई थी, वैसी ही आज दिखावें तो क्या हानि है ! इसी काल में वह सामर्थ्य क्यों न दिखाई दे ? यह क्या थोड़। है कि श्राप ऐसे सर्व-शक्तिमान स्वामी के हम लोग दास कहलाते हैं ? तुकाराम की तो यह प्रार्थना है कि अपनी सामर्थ्य दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेत्रों को कतार्थ कीजिए।" गाते-गाते त्राप ने श्रीविद्दल नाम का घोष ग्रुरू कया। सब सभा ताली बजाती बिहल-बिहल कहती भजन करने लगी। बच्चे

की भी साँस खुल गई। उसने आँखें खोल दीं और वह भी अपने नन्हे-नन्हें हाथों से तालियाँ बजाने लगा।

वही लोहगाँव का स्थान श्रीर वही श्रीतुकाराम महाराज के कीर्तन का प्रसंग । त्राज श्रोतात्रों की ख़ूब भरमार है क्योंकि त्राज खुद श्रीशिवाजी महाराज कीर्तन सुनने पधारे हैं। शिवाजी महाराज का घोड़ा श्रीर जवाहर मेज कर श्रीतुकाराम जी को बुलाने का हवाला पहले एक बार हम दे चुके हैं। जवाहर वाप्स मेजने के कारण श्रीर साथ मेजे हए अमंगों के पढ़ने से तुकोबा की जो निस्पृहता दीखती थी, उस पर शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए । यदि तुकीबा जी दर्शन देने नहीं त्राते. तो स्वयं ही शिवाजी ने उनके दर्शन को जाने का निश्चय किया। श्रीशिवाजी के सलाहकार लोगों ने इस साहस कर्म से शिवाजी को मना किया, क्योंकि लोहगाँव उस समय मुसलमानों के शासन में था और वहाँ जाने से महाराज के पकड़े जाने का भय था। पर आप ने किसी का कहना न माना और सादी पोशाक में लोहगाँव आकर श्रोतात्रों में त्रा बैठे। इघर मुसलमानों को खबर लगी कि शिवाजी महाराज कीर्तन सनने के लिए श्राए हैं । फ़ौरन शिवाजी को पकड़ने के लिए पठानों की फ़ौज मेजी गई। शिवाजी महाराज के दस-बीस श्चनुचर जो त्राप का रच्या करने त्राए थे, यह खबर सुन कर व्यथित हए त्रीर उन्हों ने स्नाकर शिवाजी को यह खबर दी त्रीर शिवाजी को चले जाने की सूचना दी। किसी अवस्था में कीर्तन छोड़ कर न जाने पर तुकाराम जी का प्रवचन ज़ोर-ज़ोर से हो रहा था। ऋतएव शिवाजी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या किया जावे। तकोबा से पूछा गया पर ऋाप ऋपने ब्रत पर ऋड़े रहे और कह दिया कि "कुछ चिंता न करो । किसी प्रकार के संकट से डरने की आवश्य-कता नहीं। नारायण ऋपने दासों की सदा महायता करता है, ऋौर स्वयं उन की रचा करता है। भक्तों को न तो कुछ करने की ज़रूरत न कुछ बोलने की । तुकाराम के मत से इस विषय में शंका ही न करनी चाहिए श्रौर एक श्रद्धर भी न बोलना चाहिए।" शिवाजी को इस प्रकार से दिलासा दिया श्रौर कीर्तन में विठोबा ने पुकार शुरू की "है देव, इस प्रकार की पीड़ा श्राँखों से नहीं देखी जाती। दूसरों को दुखी देख मेरा विच्न दुखो होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि श्राप गहाँ पर न होंगे! हमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना चाहिए। जहाँ हरिदास होंगे वहाँ पर शत्रुश्रों की फ्रौज कैसे ठहर सकती है? हरिदासों का स्थान तो वे श्राँखों से भी न देख सकेंगे! श्रुगर इस के विरुद्ध कुछ हो जावे, तो तुकाराम की सेवा को लाज श्रावंगी श्रौर उसका जीवन किसी काम का न रहेगा।" तुकोवा का प्रवचन बड़े जोर से हो रहा था कि कुछ श्रिवाजी केसे लोग शेड़ों पर से दौड़े श्रौर उन्हें शिवाजी श्रौर मराठे सिपाडी जान पठान उन का पीछा करने चले। श्राखिर ये पहाड़ा चूहे पहाड़ों में भाग गए श्रौर पठान ताकते ही रह गए। कीर्तन समाप्त होने। पर शिवाजी महाराज भी तुकाराम जो को वंदन कर श्रौर उनका श्राशीवांद शीश पर घारण कर वापस गए।

इस चरित्र के पाठक यह बात न भूले होंगे कि आकंदो का स्थान अनुष्ठान करने के लिए प्रसिद्ध था! उन दिनों श्रीज्ञानेश्वर बड़े जाएत देवता माने जाते थे। रामेश्वर मट अपने शरार का दाह शांत करने के लिए यहीं अनुष्ठान करने गए थे। उसी प्रकार अनेक लोग—विशेषतः अ। झण्—वहाँ जाकर अनेक प्रकार की कामना से अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। घन और ज्ञान-प्राप्त करने के लिए एक आझण् ज्ञानेश्वरजी के पास बयालीस दिन अनशन करता अनुष्ठान आकर रहा था। वयालीसवीं रात को उसे स्वप्न हुआ कि "तुकाराम जी के पास देहू जाओ। वहाँ तुम्हारे मनोरय पूरे होंगे।" बाह्मण् ने आकर श्रीज्ञानेश्वर जी का संदेश तुकाराम जी से कहा। तुकाराम जी को इस प्रकार की प्रतिष्ठा से घृणा थी। पर श्रीज्ञानेश्वर जी की आजा मान, उन्हों ने दूसरे एक भक्त की ओर से आया हुआ नारियल उस

ब्राह्मण् को दिधा और ग्यारह अभंग उसे लिख दिए। ब्राह्मण की तुकाराम के प्रति श्रद्धा न थी। उस ने वे त्रभंग श्रीर वह नारियल वहीं छोड़ वहाँ से कूच किया। इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के पराश्विक का पानी भरने वाला ब्राह्मण कोंडोवा वहाँ आया। तुका-राम जी ने वे अभंग नारियल के साथ उसे दे डाले। अभंगों में वडा श्रन्छ। उपदेश किया था कि "ईश्वर के पास मोत्त इत्यादि पुरुषार्थीं की गठरी नहीं है कि वह अलंग उठाकर तम्हारे हाथ में रख दे। इंद्रियों को जीत कर श्रीर मन को काबू में रख किसी साधना के लिए निर्विषय-निरिच्छ होना चाहिए । उपवास, पारण, बत, वेदमंत्रों के पाठ इत्यादि सब कर्मी का फल शांत है अर्थात् उस का फल थोड़े नियमित दिन तक ही मिलता है। सावधानता से मन की इच्छाएँ दर की जावें तो दुःख की प्राप्ति सुलभता-पूर्वक टाली जा सकती है। स्वप्न में लगे घावों से व्यर्थ रोने वालों के साथ तम भी क्यों रोते ही । तुकाराम के मन से फल प्राप्त करना हो तो जड़ को सँमालना चाईए ब्रौर सब काम छोड़ ईश्वर की शरण नेनी चाहिए।" कोंडोबा ने श्रद्धा-पूर्वक ग्रमंगों का पाठ किया ग्रीर थोड़े ही दिन में विद्याम्यास कर वह ऋच्छा पंडित हो गया। कुछ दिन बाद जब कोंडोबा ने नारियल फोडा तो उस के भीतर से सुवर्ण-मुद्रा श्रीर मोती निकले । पीछे से पता लगा कि श्रहमदाबाद के एक मार-वाड़ी भक्त ने वह नारियल तुकाराम जी को गुप्त-दान करने के लिए मेजा था। ज्ञानेश्वर जी की श्रोर से श्राए ब्राह्मण के चले जाने पर श्राप ने ज्ञानेश्वर जी को संदेश भेजने के अर्थ से कछ अभंग किए। ये अपने बड़ी लीनता से भरे हुए हैं। एक अपने में कहा है कि "महाराज, श्राप सब ज्ञानियों के राजा हो श्रीर इस लिए श्राप को ज्ञानराज कहते हैं। मुक्त ऐसे नीच मनुष्य को यह बड़ापन काहे के लिए ? पैर की जूती पैर में ही ठीक रहती है। ब्रह्मा श्रादि देव भी जहाँ आप की शरण आते हैं वहाँ दूसरे किस की आप के साथ

तुलना की जावे ? तुकाराम को तो आप की गहरी युक्तियाँ नहीं सम-क्ततीं और इसी लिए वह आप के पैरों पर अपना सिर कुकाता है।"

काडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनवाडी का ब्राह्मण कीर्तन करते समय तुकाराम जी के साथ मृदंग बजाया करता। एक बार कुछ धनी लोग काशी- यात्रा जाने की इच्छा से तकाराम जी की आशीस लेने ग्राए। उन लागों को देख कोडोगंत के भी मन में काशी जाने की इच्छा हई, पर द्रव्याभाव के कारण वे चुप हो रहे। तुकाराम बी ने उन की इच्छा पहिचान एक होन उठा कर उन्हें दिया श्रीर कहा क ''जसे जाने की इच्छा है उस के लिए एक होन बहत है। प्रति-दिन एक होन मिलना कठिन नहीं श्रीर एक होन से अधिक एक दिन में खर्च करने की भी श्रावश्यकता नहीं। रोज़ इस होन की भँजा कर खर्च करो पर कम से कम एक पैसा रोज़ बाक्की रक्खो । दूसरे दिन तम्हें फिर होन मिलता जावेगा ।" कोडोपंत ने एक दिन परीचा ली। सब खर्च कर शेष पैसे सिरहाने रख सो गया। सबह देखता है कि पैसे गायब और उन के स्थान में इसरा होन तैयार। कोडोपंत को विश्वास हुआ और उन्हीं लोगों के साथ हो गया । तुकाराम जी ने कोडोपंत के साथ गंगा माई को विश्वनाथ को ख्रौर विष्णुपद को एक-एक ऐसे तीन अभंग दिए । विश्वनाथ जी से आप की प्रार्थना थी कि "शंकरजी, स्राप तो हो विश्व के नाथ स्त्रीर मैं तो हूँ दीन स्त्रनाथ। में बीरा त्राप के पैर गिरता हूँ। त्राप जो कुछ कुपा करें वह थोड़ी ही मके बहत है। श्राप के पास कुछ कमी नहीं श्रीर मेरे संतोष के लिये श्रंघिक की आवश्यकता नहीं। महाराज, तुकाराम के लिये कुछ कमी प्रसाद भेजिये।" कोंडोपंत की सब तीर्थयात्रा उसी होन पर निभ गई। प्रतिदिन उसे एक होन मिलता रहा । ब्राह्मण चार महीने काशी में रह कर लौटा। घर त्राने पर होन अपने पाम ही रखने की इच्छा से तकाराम जी से फूठ मूठ ऋा कर कहा कि होन खो गया। तुकाराम जी हँस कर चुप हो गए। घर जा कर कोडोपंत ने देखा तो होन सच-

मुच हो खो गया था। तुकाराम जी के पास दूसरे दिन आ कर अपना अपराध कबूल किया और असत्य-भाषण के लिये द्वामा माँगी।

श्रीतकाराम जी महाराज की श्रासाद कार्तिक की पंढरपुर की वारी बरावर जारी थी। केवल एक कार्तिकी की एकादशी को आप बहुत बीमार होने के कारण न जा सके। जिस समय दूसरे वारकरी लोग पंढरी जाने के लिये निकले, तब आप ने कुछ अमंग किख कर श्रीविद्वल की सेवा में भेजे । तुकाराम-सा प्रेमी भक्त, कार्तिक एकादशी का-सा पुरुवकारक ब्रानंद-प्रसंग ब्रीर केवल देह-दुःख के कारण पंढरी तक जाना असंभव ! इस स्थिति में क्या आश्चर्य कि तुकाराम जी का जी तड़पता रहा ऋौर 'देह देहू में पर मन पढरी में' यह स्थिति हुई। इस अवसर पर जी अमंग आप के मुँह से निकले, उन में तुकाराम जी का हृदय बिल्कुल निचोड़ा पाया जाता है। करुण-रस से वे ब्रमंग भरे हुए हैं। पत्र का अगरंभ इस प्रकार है। 'हे संतों, मेरी श्रोर से श्रीविडल से दिनतो करो श्रौर पूछो कि मेरे किन श्रपराधों से मुक्ते इस बार श्रीविद्धल के चरण कमलों से दूर रहना पड़ा । श्रानेक प्रकार से मेरी करुण-कहानी पंढरीश को सुनाश्रो। तुकाराम को तो इस बार पंढरी और पुंडलीक के ईंट पर के श्रीविष्टल के चरण देखने की ग्राशा नहीं है।" कुछ अमंगों के बाद आप कहते हैं, "है नाथ, मेरे कौन से गुग्रदाष समज्ञ कर आप ने ऐसी उदासीनता धारण की है ? अन्यथा आप के यहाँ तो कोई अयोग्य बात होने की रोति नहीं हैं। श्रतएव इस का विवार मुक्ते ही करना चाहिए कि श्राप के प्रति मेरा भाव कैसा है। तुकाराम तो यही समझता है कि उसीं के बुद्धि-दोष से अगप ने उसे दूर किया है।" कुछ अभंगों के बाद त्राप ईश्वर पर नाराज़ हो कहते हैं, "त्रागर मन में इतना छोटा-पन है, ता हमें पैदा हा क्यों किया ! हम दूसरें किस के पास मुँह फाड़ रोवें ! अगर आप ही मुक्त को छोड़ देंगे, तो दूसरा कौन इस बात की खबर त्या कि मैं भूखा हूँ या नहीं ? श्रव श्रीर किस की राह है,

किघर देखूँ, कौन मुक्ते गले लगावेगा ! मेरे मन का दुःख कौन पहचा-नेगा और कौन इस संकट में से मुक्ते उबारेगा ? है पिता, क्या आप ऐसे तो न समक्त बैठे कि तकाराम अब अपना भार स्वयं उठा सकता है ?" त्रागे।"महाराज, त्राज तो त्राप पूरे-पूरे लोगी वन गए हो । घन ही घन जोड़ने के पीछे पड़ा वह घन के लिये ही पागल बन जाता है। फिर उसे श्रीर कुछ नहीं दीखता। श्रपने बाल-बच्चे तक उसे प्यारे नहीं लगते। पैसे की तरफ़ देखते उसे सब बातें फ़ीकी मालूम देती हैं। तुकाराम समझता है कि आराप को भी इसी तरह से लालच आ गई है।" इसी चित्तावस्था में आप को गरुड़ जी के दर्शन हुए। गरुड़ जो बोले, "अगर आप चाहें तो आप को पीठ पर पंढरपुर ले चलूँ। देव आप को भूले नहीं हैं। पर इतने भक्ता को छोड़ वे कैसे आप के पास आ सकते हैं ! अगर वे यहाँ चले आवें तो पढर-पुर कैसा रंग में भंग हो जावे ?" तुकाराम जा समम गए। स्त्राप के चित्त को शांति प्राप्त हुई कि श्रीविद्वल मुक्ते भूले नहीं हैं। पर भगवान् के वाहन पर बैठ पंढरपुर जाना आप ने उचित न सममा। आप देहूं. ही रहे। संत लोग पंढरपुर से लौटते समय इस बार देहू आए श्रौर देहू में ही थोड़े समय के लिये पंढरपुर हो गया। तुकाराम जो के श्रमंग खुब गाए गए।

तुकाराम जी के श्रमंगों की कीति उन के जीवन-काल में ही खूब फैल गई। इन के श्रमंग लोग लिख ले जाने लगे श्रीर गाने लगे। तुकाराम श्रपनी पहचान रखने के लिये श्रपने श्रमंगों के श्रोतिम चरवा में 'तुका' पद रख देते थे। पर तुक से तुक मिला कर किंव बनने वाले बहुत से किंव तुका का नाम श्रपने ही बनाये हुये श्रमंगों में रख देते। फल यह होता कि इस बात को पहचानना बड़ा, किंठन हो जाता कि फलाँ श्रमंग तुकाराम का है या नहीं। ऐसे ही एक सालोमालों नामक किंव तुकाराम जी के ही समय में हो गये। वे खुद श्रमंग रचते श्रीर लोग उन्हें याद करें, इस लिये उन के श्रांतिम चरवां।

में 'तका' की छाप लगा देते । तुकाराम जी के मत से अत्यंत विरुद्ध ऐसे कुछ श्रमंग भी सालोमालों बनाते और उन्हें तुकाराम जी के ही नाम से फैलाते । जब तुकाराम जी को उन के भक्तों ने यह बात कही कि सालोमालो खुद अपने को हरिदास कहला कर आप के अमंगों का नाश कर रहा है, ल्याप ल्रामंग रूप में बोले "चावल गलगए या नहीं, यह देखने के लिये घोटना नहीं पड़ता । एक दाने से भात की परीचा होती है। इस की चोंच दुध श्रीर पानी फ़ौरन दुर कर देती है। यदि किसी ने पहनने का अच्छा कपड़ा फाड़ उसे गुदड़ी बनाई तो वात किस की बिगड़ी ? तुकाराम की समक्त में तो दाने श्रीर फूस श्रलग करने में कुछ कष्ट नहीं।" पर भक्तों को यह बात ठीक न मालूम हुई। उन में से दो भक्तों ने तकाराम जी के अप्रभंग लिख लेने का निश्चय किया । सब अभंगों का लिखना अशक्य प्राय था । तुकाराम जी के अप्रमंग सर्वदा रचे ही जाते थे। यह कहने के बजाय कि वे अभंग रचना करते थे यही कथन अधिक सत्य है कि अभंग-वाणी उन के मुख से निकलती थी। पर फिर भी तकें गाँव के गंगा राम जी कड़-सकर ने श्रीर चाकण के संताजी तेली ने यथाशक्ति बहुत श्रमंग लिख डाले । ये दोनों तकोना के कीर्तन में उन का साथ करते थे और दोनों को तकाराम की की भाषा शैली से खासा परिचय था। इस कारण उन के पायः जितने अभंग इन्हें मिले. सब इन्हों ने लिख डाले।

देहू के पाम ही चिचवड़ नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगरीश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी देव उपनामक एक बड़े गरीश भक्त हो गए थे जिन के वंशज तुकाराम जी के समय वहाँ महंती करते थे। अप ने सुना कि तुकाराम जी नामदेव के अवतार समके जाते हैं। यह बात परिद्ध है कि श्रीविद्धल नामदेव जी के साथ भोजन करते खेलते और बोलते थे। तुकाराम जी की परीद्धा लेने के लिए एक बार देव जी ने उन्हें चिचवड़ बुलाया। तुकाराम जी देव जी का हेतु मन में समक गए। भोजन के समय तुकाराम जी ने देव जी से कहा "आप

के-से भक्तों के यहाँ त्राज श्रीविद्वल भोजन करने के लिए ज्यानेवाले हैं। एक पात्र उन के लिए श्रौर एक पात्र श्रीगरोश जी के किए परो-सिए । मैं श्रोविहल के बुला लाऊँगा श्रीर श्राप श्रीगरोश जी को बलाइए । अपने मन की कु बुद्धि पहचानी देख देव जी लिजत हुए ऋौर बोले ''तुकोबा, इतना महद्भाग्य हमारा कहाँ ? हम तो श्रभिमान के मारे मरे जाते हैं।" यह सुन कर तुकाराम जी ने श्रीविद्वल की श्रीर गागेश जी की स्तुति की। "महाराज, त्राप की कृपा दृष्टि से तो बंध्या-गाएँ भी दूब देंगी। मैं ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं करता । मेरी तो केवल यही माँग है कि हमें अपने चरणों का दर्शन दीजिए । मेघ चातक के लिए बरसता है। राजहंस का ग्राप मोती खिलाते हैं। तकाराम की प्रार्थना मान्य करने में ग्रापको इतना संकोच क्यों ?" कहा जाता है कि थोड़े समय में दोनों देवों के लिए परोमी हुई थालियों में से अन कम होने लगा। लोग समझ गए कि श्रीविडल श्रीर श्रीगरोश भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार के श्रनेक चमत्कार भक्तों के मुख के सुने जाते हैं। भक्तों की बातें भक्त ही जान सकते हैं। अतण्य अधिक चमत्कारों के विषय में अधिक कुछ न लिखकर केवल तुकाराम जी के जीवन के श्रांतिम चमत्कार वर्णन कर जीवनी का पूर्वार्द्ध समाप्त करता हूँ।

तुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही घीरे-घीरे विश्वास उत्पन्न होता गया। अपनी जीवनी का वर्णन करते हुए उन्हों ने बड़ी लीनता से कहा कि 'सुनो भाई संतो, मैं तो सब से अधिक पतित हूँ। पर न मालूम आप इतना प्रेम मक्त पर क्यों करते हो। मेरा दिल तो सुक्ते इसी बात की गवाही देता है कि मैं अभी मुक्त नहीं हूं। व्यर्थ में एक पीछे दूसरा मुक्ते मानता जाता है। संसार में पीड़ा हुई, इस लिए घर छोड़ दिया, ढोरों का भगा दिया। जब कुछ पूरा नपड़ा, तब वैसा का वैसा ही रह गया। जो कुछ थोड़ा-बहुत घन था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया। न कभी किसी बाहाया को दिया न किसी याचक को इस प्रकार सहज

में ही माग्यहीन हो जाने के कारण स्त्री, पुत्र, माई इन का नाता टूट गया। लोगों को मुख दिखलाते न बना, श्रतएव कोनों में श्रीर जंगलों में रहने लगा ऋौर एकांत-वास का प्रेम इस तरह बढ़ गया। पेट-पूजने में बड़ा तग हुआ। किसी को मेरी दया न आई। इस कारण यदि कोई अब मेरा सत्कार करता है, तो मैं बड़े चाव से उस के यहाँ जाता हूं। पुरखों ने कुछ श्रीविद्धल की सेवा की थी, जिसके पुरुष से मैं भी इसे पूजता हूं। इसा को यदि श्राप चाहो, तो मक्ति कह सकते हो।" कितनी नम्रता त्रौर स्पष्टता है! ये दोनों गुण वैसे के वैसे ही बने रहे। पर श्चंत में तुकाराम जी के मुख से ऐसे वाक्य निकलने लगे कि "कोई" मेरी तलाश ही न करने पाए, इस लिए मैं ने आप के चरण गहे हैं। है नारायण, अब ता ऐसा काजिए कि मेरा दर्शन हो किसी को न हो। मेरा मन सब बातों से लौट अब जगह की जगह पर ही विलीन हो गया है। तुकासम खुर को भूल कर बोलना-चालना भूल गया है। अब तो वह पूरा गूंगा बन गया है।" या "अब तो मैं अपने मइहर जाऊँगा। इन संतो के हाथ मुक्ते संदेशा भी त्रा चुका। मेरी मुख-दुःख की बाते सुन ऋव तो मेरी भांके मन में करु लाकी लाट ऋया गई । सब तैयारी कर अब तो वह मुक्ते एक दिन ज़रूर बुलाने मेजेगी। मेरा चिच अब उसो मार्ग में लगा है। रोज़ मायके की राह देख रहा हूँ। तुका-राम के लिए तो ऋब स्वयं मा-बाप उसे लिवा जाने ऋविंगे।"

इस प्रकार के विचारों की बाट होते-होते तुकारामजी के वय का इक-तालीसवाँ साल पूरा हुआ और आप ने बयालीसवें साल में पदार्पण् किया। इसी वर्ष की फागुन सुदी एकादशों के दिन महाराज ने नित्य नियमानुसार रात मर मजन कीर्तन कर प्रातःकाल के समय अपनी स्त्री को बुला कर उसे ग्यारह अभंगों के द्वारा उपदेश किया। आप ने कहा—"सुनो जी, पांडुरंग हमारा चौधरी है। उसी ने हमें खेत जोतने के लिए दिया है। जिस में से फ्रसल निकाल हम अपना पेट पालते हैं। उस की बाक्की जो सुक्ते देनी है, वह माँग रहा है। आज तक उस की सत्तर की बाक़ी में से मैं दस दे जुका हूँ। पर अब तो वह घर में ब्या कर खटिया पर बैठ ही गया है और एक-सा तकाजा लगा रहा है। ऋब तो घर, बाड़ी, बर्तन जो कुछ है, उसे दे कर उस की लगान प्री करनी चाहिए। बतलात्रो, श्रब क्या करना चाहिए। बिना बाकी दिए अब तो खुटकारा नहीं।" इस प्रकार आरंभ में रूपक की भाषा में उसे समसाना शुरू किया। पर जब यह देखा कि उस की समस में नहीं आता तो आप ने अधिक स्पष्ट रूप में कहा कि "इस बात की चिंता न करो कि इन बच्चों का क्या होगा । उन का नसीव उन के साथ बँघा है। तुम अपनी फँसी हुई गर्दन खुड़वा लो और गर्भ-वास के दःख से खुद को बचायो। श्रपने पास का माल देख कर चोर गला फाँसेंगे। इसी लिए मैं दर भाग रहा हैं। उन के मार की कल्पना ही से मेरा दिल काँप उठता है। अगर तुकाराम की ज़रूरत तुम्हें हो तो अपना मन खूब बड़ा करो।" "अगर तुम मेरे साथ आत्रोगी तो सुनो क्या-क्या सख तम हम दोनों को मिलेंगे। ऋषिदेव बड़ा उत्सव मना-बेंगे । रत्नों से जड़े विमानों में हमें बिठलावेंगे, नामघोष के साथ गंघवों का गाना सुनावेंगे। बड़े-बड़े सिद्ध, साधु, महंत हमारा स्वा-गत करेंगे। वहाँ मुखों की सब इच्छाएं पूरी होंगी। चलो, जहाँ मेरे माता पिता है. वहाँ तक जावे और उन्हें मिल उन के चरणों पर पड़ें। तुकाराम के उस सुख का वर्णन कौन कर सकेगा, जब उस के माँ-बाप उस से मिलेंगे !" तुकाराम जी ने तो उपदेश किया पर जिजाई के मन पर उस का कुछ भी असर न पड़ा। मानों अंघे को दर्पण दिख-लाया या बहिरे को गाना सुनाया ।

श्रीतुकाराम जी उन दिनों श्रपनी यह कल्पना बराबर कहते रहे।
"मैंने श्रपनी मौत श्रपने श्राँखों से देखी", "श्रपना घड़ा श्रपने ही
हायों से फोड़ डाला", "श्रपने देहरूप पिंड से पिंडदान किया"
हत्यादि विचार श्रापके मुख से निकलने लगे। श्रंत में चैत्रवदी
दितीया के रोज़ प्रातःकाल श्राप ने जिजाई से कहला मेजा कि "मैं

बैक्ट को जाता हूँ, अगर तुम को चलना हो तो चलना ।" परंतु उस का जवाब आया कि "आप जाइए। मैं पाँच महीने के पेट से हूँ। घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, भेंस हैं, उन्हें कौन सम्हालेगा ? मुफे श्राने की फरसत नहीं। श्राप श्रानंद से जाइएगा।" जवाब सुनकर तुकाराम जी मुसकराए और इसी प्रकार के अमंग मुख से कहते. हाथ में माँम, तंबूरी लेकर आप ने श्रोविडल को नमस्कार किया और मजन करते-करते घर के बाहर निकले । लागों को भो आश्चर्य हुआ । वारी को जाने का दिन नहीं, कीर्तन का मामूली समय नहीं श्रीर श्रातकाराम जी महाराज चले कहाँ ? कहाँ जाते हैं ? ऐसा यदि कोई तुकोबासे पूछता तो जवाब मिलता "हम बैकुठ जाते हैं। अपन न लौटेंगे।" भक्तों को श्राश्चर्य मालूम हुत्रा श्रीर बुरा भी लगा। खास-खास मक्त आप के साथ चलने लगे। उन सबों के साथ श्रीतकाराम जी महाराज इंद्रायणी तीर पर आए और आप ने कीर्तन पारंभ किया। उस दिन कीर्तन के समय जो अभग आप के मुख से निकले वे बड़े ऋजीब रस से भरे हुए हैं। ऋपने ऋभगों में समय-समय पर तुकाराम जी मिन्न-भिन्न भूमिकाश्रों पर श्राप को समझते थे। कहीं विद्वल को माता मानते, कहीं पिता, कहीं मित्र, कहीं साहूकार जिसके पास से तुकाराम जी ने कर्ज़ा लिया हो, तो कहीं कर्ज़दार जिसे आ। ने पैसा दिया हो। त्राप श्रीविष्ठल से लड़ते, मगड़ते, प्रेम-कलह करते, भली बुरी सुनाते, फिर चमा माँगते, पैरों पड़ते, रोते, अनेक कार के खेल खेलते। पर इस आखिरी दिन का रंग कुछ और हो था। ये श्रमंग विराणी के कहलाते हैं। विराणी याने विहरिणी। इन श्रमंग में तुकाराम जी ने एक विद्दरिगी की अर्थात् स्वपति छोड़ अन्य पुरुष के साथ जिस पर कि उस का प्रेम हो, विहार करने वालो स्त्री की भूमिका ली है। संसार है पांत और श्रोविद्दल हैं प्रियकर पुरुष। इसी कल्पना पर ये अमंग रचे हुए हैं। उदाहरखार्थ "पहले पति द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण न हुए । श्रतएव मैं व्यभिचार करने लगी । मेरे पास

मेरा प्यारा रात-दिन चाहिए। एक पक्त भी बिना उस के मुफ्ते अच्छा नहीं लगता। मैं तो अब अनंत से रत हो चुकी। तुकाराम के मत से तो दुनिया की बात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए। अब तो मैं ने अपने सब संसार-पास तोड़ डाले। अब तो सर्व-काल सब प्रकार के सुखों का ही उपभोग मुफ्ते लेना है। इसी लिए तो प्रति को छोड़ा और इस पर-पुरुष के साथ रत हुई हूँ। तुकाराम कहते हैं कि अब तो ऐसी दवा की है कि जिस से न हमल रहे न कुछ फल-प्राप्ति हो।"

जब मनुष्य त्रपना देह भाव भूल जाता है श्रीर किसी कल्पना में तन मन से पड़ता है तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे आ जाती है। लोगों को न पटेंगी-ऐसी बातें वह बोलता है। किसी के नज़र नहीं पडते-ऐसे दृश्य उसे दिखाई देते हैं। वह ऐसे शब्द सुनता है जिन्हें दूसरा कोई सुन नहीं सकता। तुकाराम की भी यही दशा हुई। ब्राप के मुख से ऐसे शब्द निकलने लगे जिन में केवल ब्रात्म-विश्वास भरा हुत्रा था। त्राप कहते थे कि "ब्रह्मज्ञानी, मुक्त, तीर्थ-यात्रा करने-बाले. स्वर्गवासी, तपोधन, यज्ञकर्ता, दाता इत्यादि सब लोगों के मुख में आज यही कहलाऊँगा कि 'धन्य हैं तुकाराम श्रीर धन्य हैं हम जिन्हों ने तुकाराम को देखा'।" श्राप की ग्राँखों के सामने बैकुंठ, वहाँ निवास करने वाले श्री महाविष्णु, उन के पैर दाबनेवाली श्रीलद्मी, गरुड़, सनकादिक संत दिखाई देने लगे। उन लोगों की " 'चलिए, महाराज बैकुंठ चलिए, पधारिए' की पुकार आप को सुनाई देने लगी। त्राप ने सब भक्त लोगों से कहा "सब से हमारी बार-बार विनीति कहियो । हम बैकुठ जाते हैं । हम पर कृपा-दृष्टि राखियो । श्रव बहुत देर हुई । श्रीपांडुरंग राह देखते खड़े हैं। बहुत देर हुई। वे हमें बैक्ट बुला रहे हैं। श्रांतकाल के समय श्रीविष्टत प्रसन्न हुए। तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं।" एकदम सन लोगों के देखते-देखते आकाश में तेज दिखाई देने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी वाद्यों के आवाज

तथा जय शब्द की र्घान सुनाई देने लगी, विमान गरूड़ की पीठ पर नज़र आया, श्रीतुकाराम महाराज श्रीविद्धल के पास गए, महाविष्णु ने उन्हें गले लगाया और देखते-देखते तुकाराम जी का देह विष्णुस्वरूप हो गया। च्रा-भर में यह दृश्य श्रदृश्य हुआ। भक्त लॉग नीचे ज़मीन पर देखने लगे तो श्रीतुकाराम महाराज का पता नहीं।

हो गया। सब खेल खतम हो गया। जिस सूत्रधार ने तुकारामजी को विशिष्ट वेश दिया, जिस ने उन के हाथों भले-बुरे अनेक काम कर-वाए, लोगों से आनंद की तालियाँ या निंदा की गालियाँ दिखवाई उसी जगचालक, विश्वनाट्य-दर्शक सूत्रधार ने उन की भूमिका पर परदा डाल दिया। तुकाराम जी श्रदृश्य हो गए। तुकाराम जी का देह श्रीविहल-स्वरूप हुआ परंतु उन के अमंग गीत आज तक महाराष्ट्र माषा में गूँज रहे हैं और वह भाषा समक्तनेवाले लोगों के हृदयों को निनादित कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जितनी भाषाओं में आप के अमंगों का अनुवाद हो चुका है और होगा, उन सब भाषाओं के बोलनेवालों के या समक्तनेवालों के भी हृदय में हर्ष की हिलोरें इन अमंगों से पैदा हुई हैं और रहेंगी। तुकाराम की जीवनी समाप्त हो चुकी। अब उन की अमंग-वाणी बाकी है। उसी का विचार उत्तरार्ध में किया जावेगा।

## अष्टम परिच्छेद : अभंगों का बहिरंग

तुकाराम तुक राम के दोनों सेतु श्रमंग । उन का सेतु भंग गया इन का सेतु श्रमंग ॥

श्रीतुकाराम जी की काव्य-वासी पर विचार करने के पहले उस छंद पर विचार करना अयोग्य न होगा जिस में आप ने अपनी काव्य-रचना की है। इन की सब कविता प्रायः अभंग छंद में है। संस्कृत खंद:शास्त्र से इस अमंग की कल्पना नहीं ली गई है। उस शास्त्र में श्रद्धार-वृत्त लघु-गुरु के नियमों से श्रीर मात्रा-वृत्त मात्रा की संख्याश्रों से बँघे होते हैं। पर इस अभंग-वृत्त में लघु-गुरु का बंधन है न मात्रा-संख्या का । जब महाराष्ट्रीय संतों ने कविता रचना आरंभ किया संस्कृत पंडित उन की रचना में छंदोमंग, यतिभंग, मात्रामंग इत्यादि अनेक प्रकार के अभंग अर्थात् गलतियाँ निकालने लगे। पंडितों की इस जबरदस्ती से ज़र स्रा कर स्वाधीनवृत्ति महाराष्ट्र कविवीरों ने एक नए डी छंद का त्राविष्कार किया जिस के विषय में संस्कृत खंदःशास्त्री पंडितों के पास कोई नियम ही न था। इस नए छंद में किसी प्रकार के मंग का भय ही न था। कवि की श्रात्मा को जो शब्द सुकते थे उन्हें यह रखता चला जाता था। जान पड़ता है कि इसी से इस नए छुंद को अभंग कहने लगे। जहाँ किसी प्रकार के भंग का डर नहीं वह श्रमंग । इसे पद्य कहने का कारण केवल यही है कि यह गद्य नहीं। यह गेय है अर्थात् इसे गा सकते हैं। अत एव केवल ताल के अनुसार ही इस की रचना होती है। ऋत्यंत प्राचीन संस्कृत वैदिक-मंत्रों के छंद में जैसे मुख्यतः केवल ब्राह्मर-संख्या का बंधन है, वैसे ही इस श्रमंग-वृत्त में एक चौक श्रर्थात् चार चरणों के समृह के श्रव्हर संख्या से नियमित रहते हैं। पर इसका यह ऋर्य नहीं कि यह नियम भी सदा पाला ही जाता है। वैदिक ऋचाएं गाने के समय जैसे सामवेद में 'ही,

है। मिला कर ताल-मात्राएँ पूरी की जाती हैं वैसे हो अप्रमंग गाते समय 'देवा' 'रामा' इत्यादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है। ताल की सुविधा के अनुसार अवर संख्या में बढ़ जावें तो एक दूसरे में मिला कर संयुक्ताव्दर के-से भी पढ़े जा सकते हैं। अव्यर-संख्या के नियम की अपेदा भी इस रचना को काव्य या गेय कहने का एक और विशेष कारण है। वह है तकवंदी। कहीं न कहीं इस रचना में तुक अवश्य रहता है। पर तुक मिलाने की रीति भी निराली ही है। कहीं कहीं यह तुकवंदी दूसरे और चौथे चरण के अपत में होती है, तो कहीं पर दूसरे के और तीसरे के अत में। कुछ अमंगों में पहले तीन चरणों में तुक रहता है, पर चौथा चरण बेतुका ही होता है। चार चरणों का एक चौक होता है। एक अमंग में प्रायः चार चौक रहते हैं। पर यह नियम नहीं है कि केवल चार ही चौक एक अमंग में हों। तीन से ले कर दो सौ चौक तक के अमंग विद्यमान हैं। दूसरा चौक अवपद कह-लाता है अर्थात् हर एक चौक के बाद यह दुहराया जाता है। अभंग छंद का सामान्य लव्हाण यही है।

पर श्रमंग के सामान्य नाम से ज्ञात इस छंद के बहुत-से विशेष प्रकार हैं श्रीर प्रायः इन सब प्रकारों में श्रीतुकाराम महाराज की रचना है। उन सब प्रकारों के लच्चण, जिन में कि नुकाराम जी की रचना है, उदाहरखों-सहित नीचे दिए जाते हैं। हिंदी पाठकों के लिए मराठी श्रमंग के साथ उसी छंद में उस का श्रमुवाद भी दिया हुश्रा है।

( श्र ) इस प्रकार का चौक सब से छोटा रहता है। इस में पंद्रह श्रच्य रहते हैं। पहले तीन चरण चार-चार श्रच्य के श्रीर चौथा चरण केवल तीन ही श्रच्यों का। दूसरे श्रीर तीसरे के श्रांत में तुक रहता है। उदाहरणार्थ—

(मराठी)

को ख येथें, रिता गेला । जो जो आला, या ठाया ॥ तांतडी ते, काय आतां। ज्याची चिंता, तयासी ॥ नांवा साठों, नेघे भार। न लगे फ़ार, वित्पची ॥ तुका झरों, न लगे जावे। कोठें देवें सूचने ॥ (हिंदी)

कौन यहाँ, खाली गया। जो जो त्राया, ठौर पै ॥१॥ त्राब जल्दी, है काहे की। चिंता जाकी, ताही को ॥धु०॥ नाम लेते, भार नहीं। लगती नहीं, पंडिती ॥२॥ तुका कहे, जाना नहीं। देव कहीं, ढूंढ़ने ॥३॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी अमंग के अंतिम चौक में दूसरे चरण के पाँच अच्चर में 'न लगे' तीन अच्चर अमंग कहते समय 'नल्गे' से कहने पड़ते हैं।

(श्रा) पूर्वोक्त प्रकार में एक अच्चर श्रांतिम चरण में बढ़ाने से अौर तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में लाने से इस नए प्रकार का चौक बनता है। अर्थात् चौक में अच्चर १६ और दूसरे से चौथा चरण तुक में मिला हुआ। जिन प्रकार के अपने में तुकाराम जी की रचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार है। यथा—

## (मराठी)

होय होय वारकरी । पाहे पाहे रे पंढरी ॥
काय करावीं साधनें । फक अवधेंचि तेरों ॥
अभिमान नुरे । कोड अवधेंचि पुरे ॥
तुका हारों डोलां । विटो वैसला साँवला ॥

यहाँ पर तीसरे और चौथे चौक के पूर्वार्ध में श्राठ के बदले छः ही श्रचर हैं। श्रर्थात् कहते बार दोनों जगह 'देवा' या 'रामा' मिला कर कहना पड़ता है।

(हिंदी) बनो बनो वारकरी। देखा देखो जी पंढरी।। १॥ लाभ क्या है साधनो से। फल सारा है इसी से।।ध्रु०॥ देह श्रीममान जावे। मनोरथ पूरा होवे॥ २॥ दुका कहे आँखों बैठा। विठू वहाँ से ना उठा।। ३॥ (इ) जिन अमंगों के चौक में अत्तरों की संख्या अठारह से ले कर बारह तक है, वे सब तुकाराम जी के अमंग हिंदी भाषा में रचे हुए हैं। इन्हें अमंग कहना कहाँ तक उचित है, एक विचार करने योग्य प्रश्न है। पर अमंगों के संग्रहों में सिम्मलित होने के कारण वे मराठी माषा में अमंग ही कहलाते हैं। तुकाराम की तथा उस समय की महाराष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अमंगों का विशेष महत्व है। पहले प्रकार के पूर्वार्द्ध में तथा उत्तरार्द्ध में नौ-नौ अत्तर मिला कर अठारह अत्तर एक चौक के होते हैं। दोनों अद्धों के अतं में तुक रहता है। यथा—

दासों के भी छे दौरे राम । सोवे खड़े आप मुकाम ॥ १ ॥ प्रेम रसड़ी बाँघी गले। खेँच चले उधर चले ॥ शु०॥ अपने जनसुं भूल न देवे। कर धर आगे बाट बतावे॥ २ ॥ तुका प्रभु दीनदयाला । वारि तुक्त पे हुं गोपाला॥ ३॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस की चाल हिंदी की 'भजो मना भजो रे राम। गंगा, तुलसी शालिआम' की चाल पर है। तीसरे चौक को 'अपने जन्सुं भूल न देवे। कर्घरागे बाट बतावें' कहना पड़ता है।

(ई) इस के बाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं प्रत्येक अर्द्ध में दस तथा चौक में बीस अन्त्रों का छंद आता है। इस की भी रचना हिंदी भाषा में है। तुक दोनों अर्द्धों के अंत में रहता है। उदाहरणार्थ—

क्या गाऊँ कोई सुननेवाला।
देखूँ तो सब जग ही भूला॥ १॥
स्वेलूं अपने रामहिं सात।
जैसी हो वैसी करिहों मात ॥ध्रु०॥
कहाँ स लाऊँ मधुरा बानी।
रीके ऐसी लोक विरानी॥ २॥

## गिरिघरलाल भाव का मुका।

राग कला ना जानत तुका॥ ३॥

भात का अर्थ है साथ, मात का बात, और विरानी शब्द मराठी विराणी अर्थात् विहरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के अर्थ ।में प्रयुक्त है। गिरिधरलाल को 'गिरिधर लाल' कहना सहज ही है।

(ट) श्रीतुकाराम महाराज ने हिंदी भोषा में जिस की रचना की, ऐसा तीसरा छद वह है जिस के प्रति चौक में बाईस तथा प्रत्येक श्रर्थ में ग्यारह श्रद्धर हों। तुकबंदी पूर्वोक्त प्रकार की-सी प्रति श्रर्थ के श्रंत में हैं। जैसे—

मंत्र तंत्र निर्दे मानत शाखी ।

प्रेम भाव निर्दे श्रांतर राखी ॥१॥

राम कहे ताके पद हूं लागूं।

देख कपट श्रिभमान दुर मागूं॥श्रु०॥

श्रिधिक याति कुलहीन न जानूं।

जानें नारायण सो प्रानी मानूं॥२॥

कहे दुका जीव तन हारूं हा बिलयारी ॥३॥

हिंदी पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छुंद की कल्पना गुसाई दुलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती है। चौपाई की चाल पर ये अभंग मली-माँति गाए जा सकते हैं। अच्हों की खींचातानी आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं।

(ऊ) इसी ढंग का चौथा एक श्रौर प्रकार है। इस के प्रति पाद में छ: श्रच्चर श्रतएव चौक में २४ चौबीस श्रच्चर होते हैं। तुकबंदी दूसरे श्रौर चौथे चरण के श्रंत में की जाती है। यथा—

क्या मेरे राम कवन सुख सारा।
कह कर दे पूळूं दास तुम्हारा ॥१॥
तन जोबन की है कौन बराई।

व्याघ पीड़ादि ने सकलहि खाइ ॥ शु०॥ कीरत बघाऊं तो नाम न मेरा। काहे को भूठा पछताऊं हूँ घेरा ॥ २॥ कहे तुका नहिं समजत बात। तुम्हारे शरन है जोडत हात॥ ३॥

कवीरदास जी के 'इस तन घन की कौन बड़ाई' की चाल पर ही यह अप्रमंग कहा जाता है। अर्थात् यह कहने में हानि नहीं है कि कवीरदास जी के इसी पद के नमूने पर तुकारामजी की यह रचना है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी की हिंदी-रचना में राम, कन्हैया, हिर इत्यादि शब्दों का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में पाया जाता है, अल्ला का भी नाम मिलता है, पर श्रीविद्दल का नाम नहीं मिलता।

(ऋ) अब फिर मराठो रचना की ओर देखें। नामदेव जी ने जिस प्रकार के अमंग को विसोबा खेचर के पास सीखा, उस प्रकार से तुकाराम जी की भी बहुत रचना है। यह अमंग साढ़े तीन चरणों का कहलाता है। प्रत्येक चरण में छः अच्छर; ऐसे तीन चरण और चौथा चरण चार अच्छों का। एवं कुल मिला कर बाईस अच्छों का एक-एक चौक होता है! दूसरे और तीसरे चरण के अंत में तुक मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ—

(मराठी)

मामे मज कलों, ये ती श्रवगुण।

काय करूं मन, श्रनावर॥

श्रातां श्राड उमा, राहे नारायणा।

दयाधिंधुपणा, साच करी॥
वाचा वदे परी, करणों कठीण।

इंद्रियां श्राघीन, मालों देवा॥

तुका हाणों तुमा, जैसा तैसा दास।

न धरीं उदास, माय बापा॥

(हिंदी)

मेरे श्रीगुनों को, श्रीर कीन जाने।

चित्त नहीं माने, क्या करू मैं।। १॥

श्रव श्राड राखो, नारायण मोको।

कृपािंधु नीको, नाम राखो॥ श्रु०॥

जिह्ना बोल जाती, हाथों नहीं होता।

हंद्रियां ये गोता, दे जाती हैं॥ २॥

तुका जैसा तैसा, दास है तुम्हारा।

क्यों उसे है डारा, दीनता में॥ ३॥

(ऋ) इस प्रकार के एक चौक में ब्रहाईस ब्राह्मर होते हैं। विषम अर्थात् पहले और तीसरे चरणों में ब्राठ ब्राह्मर ब्रीर सम ब्रार्थात् दूसरे और चौथे चरणों में छः-छः ब्राह्मर होते हैं। दूसरे और चौथे चरणों में छः-छः ब्राह्मर होते हैं। दूसरे और चौथे चरण में तुक रहता है। यथा—

(मराठी)

याती हीन मती हीन, कर्म हीन मार्क।
सर्व लजा संडोनियां, शरण आलों तुज ॥
ये ई गा तूं माय बापा, पंढरीन्या राया ।
तुज विण शीण वाटे, चीण काली काया ॥
दीननाथ दीनबंधु, नाम तुज साजे ।
पतितपावन ऐसी, ब्रीदावली गाजे ॥
विटेवरी नीट उमा, कटावरी कर ।
तुका झणे हैं चि आहां, ध्यान निरंतर ॥
(हिंदी)

जात हीन बुद्धि हीन, कर्म हीन मेरा। सारी लाज छोड़ बना, हूँ मैं दास वेरा॥१॥ श्रास्त्रो मेरे माता-पिता, पंढरी के राया। तेरे बिना थक गया, निर्वल हो काया ॥ श्रु॰ ॥
दीननाथ दीनवंघु, तुके सोहे नाम ।
पिततों को उवारना, तेरा ही है काम ॥ २॥
भले खड़े ईट पै हो, कटी राख हाथ ।
तुका कहे यही ध्यान, रहे मेरे साथ ॥ ३॥
इसी छंद में तुकाराम जी की बहुत थोड़ी हिंदी रचना भी है।
परंतु हिंदी में श्रुवपद निराले चाल का है । जैसे—

तन मंजाय ते बुरा, जिकीर ते करे।

सीर कारे ऊर कुटे, ताहां सब डरे ॥ १ ॥ ताहां एक तुही रे, एक तुही रे। बाबा हम तुम नहीं ॥धु०॥ दिल्दार् देखो मुलो नहीं, क्या पछाने कोय।

सच्चा ना।पकड सको, फूटा फूटे रोय ॥ २॥ किसे कहे मेरा कीन्हे, सात लिया भास।

नहीं मेल मिले जीवन, फ़ूटा किया नास ॥ ३ ॥ सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा हो ही । बांट साना श्रल्ला कहना, एक बार तो ही ॥४॥

भला लिया मेख मुंढे, अपना नफा देख।

कहे तुका सोही सखा, हक अल्ला एक ॥॥॥ उन दिनों एक तरह के मुसलमान फ़कीर महाराष्ट्र में धूमते थे। इन का सिर मुंडा रहने के कारण इन्हें मुंडे फ़कीर कहते थे। ये भीख माँगते वक्त बड़ी ज़िद करते थे। (मराठी में ज़िद को जिकीर कहते हैं)। अपना तन भंजाते अर्थात् श्रारीर पर घाव करते, सिर फोड़ते, छातीं क्टते और इस प्रकार लोगों को डरा कर भीख माँगते। ऐसे लोगों को नज़र में रख कर, ऊपर की रचना की गई है।

(लु) इस प्रकार के एक चौक में बत्तीस अव्वर रहते हैं। आठ-आठ अवरों का एक-एक चरण होता है और पहले तीनों चरणों के आत में तुक मिला रहता है। जैसे— ( मराठीः)

मन करा रे प्रसन्न । सर्वसिद्धी चें कारणा।

मोच अथवा बंघन । सुख समाधान इच्छा ते ॥ मनें प्रतिमा स्थापिली । मनें मना पूजा केली ।

मनें इच्छा पुरविली। मन माउली सकलांची॥ मन गुरु त्राणि शिष्य। करी त्रापलेंचि दास्य।

प्रसन्न त्राप त्रापणांस । गति त्राथवा त्राघोगति ॥

साधक वाचक पंडित। श्रोते वक्ते ऐका मात।

नाहीं नाहीं श्रान दैवत । तुका हागी मना ऐसे ॥

तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लाप रवाह होते थे। ऊपर दिए अभंग में नियमों के अनुसार केवल चौथा चौक है। पहले तीनों चौक में चौथा चरण नौ नौ अन्नरों का है पर कहते समय नौ के आठ ही कहना पड़ता है।

(हिंदी)

मन राखी सुमसन । सिद्धियों का जो कारण ।

चाहो मुक्तिया वंधन । सुसमाधान इसी से ।। १॥ मन देव का निर्माता । फलफूल को चढ़ाता ।

मन कामना पूर्ण कर्ता। मन ही माता सबों की ॥ अंशी मन-गुरु मन चेला। सेवा कर्ता है वो भला।

ले जाता है वही चोला। सुगति या दुर्गति को।। २॥ सिद्ध साधक पंडित। श्रोता वक्ता सुनो बात।

श्रन्य नहीं है दैवत । तुका कहे मन का सा ॥ ३ ॥ इस प्रकार में केवल तुकवंदी बदल कर (श्रा) प्रकार के दो चौकों का एक चौक किया जाता है ।

(ए) गोस्वामी तुलसीदास जी के तथा कबीरदास जी के दोहरे सुन-सुन तुकाराम जी ने भी कुछ थोड़े दोहरे बनाए हैं। हिंदी पाठकों से कहने की आवश्यकता नहीं कि दोहा मात्रा-बुत्त है। पर जहाँ अभंग ऐसे लीघे-साघे वृत्त में भी खेंचातान करने की पद-पद पर आवश्यकता पड़ती हैं वहाँ बेचारे दोहे की कथा ही क्या ? दोहे की चाल पर कहने के लिये इन में जो कसरत जीम को करनी पड़ती हैं उस की कल्पना कराने के लिए नीचे दिए दोहे काफ़ी हैं। इन दोनों में 'रे' शब्द की भरमार है।

राम राम कह रे मन, और सुं नहिं काज। बहुत उतारे पार आये, राख तुका की लाज।। तुकाराम बहुत मीठा रे, भर राख्यूं शरीर। तन की करूं नाव रे, उतक पैल तीर।। तुका भीत रामसूं, तैसी मीठी राख। पतंग जाय दीप पर रे, करे तन की खाक।।

महाराष्ट्रीय संत कि वृत्त-नियमों की श्रोर कभी ध्यान न देते थे। तुकाराम के ही समकालीन श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की बात सुप्रसिद्ध है। श्राप ने 'मन के श्लोक' नामक मन को उपदेश करने वाले श्लोक 'भुजंगप्रयात' वृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इन श्लोकों में के नियम-मंग स्वामी जी को दिखलाए तब श्राप ने कहा कि "मैंने कहाँ इन वृत्त लच्च्यों को सीखा है। न मैं इन लच्च्यों को जानता हूँ, न मैं उस वृत्त में रचना करता हूँ। श्रापर ग्रंथोक्त नियम मेरे श्लोकों में न पाए जावें, तो मेरे श्लोकों के श्रलग नियम बनाश्रो। कविताश्रों पर से लच्च्य बाँचे जाते हैं न कि लच्च्य के श्रनुसार कविताएँ।" तुकाराम जी के विषय में भी यही कह सकते हैं। श्रमंग को तो किसी मंग का डर ही नहीं। दोहों में यदि दोहे का लच्च्य न पाया जाय तो उसे श्रन्य नाम से कह सकते हैं। भवभूति के बचनानुसार "लौकिक कवियों के खंद लच्च्यों के श्रनुसार होते हैं, पर श्रेष्ठ संतों की कविता श्रपने श्रनुसार नए लच्च्या निर्माण करती है।"

जिन मराठी प्रकारों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, उन्हीं अमंग-प्रकारों में तुकाराम जी के प्रसिद्ध मराठी अमंग लिखे हुए हैं।

पर इन प्रकारों के अतिरिक्त भी इने-गिने कुछ अभंग, जिन में श्रीकृष्ण की पौराणिक लीलाओं का वर्णन है, भिन्न प्रकारों से लिखे हए हैं। इन प्रकारों में नौ से ले कर सोलइ अच्चरों तक का एक-एक चरण होता है। अर्थात् प्रति चौक में छत्तीस से चौंसठ तक अन्तर रहते हैं। कभी केवल पहले तीन चरणों में तुक मिला रहता है, तो कभी चारों चरणों में। इन सब प्रकारों के उदाहरण देने की कुछ श्रावश्यकता नहीं जान पडती । पिछले उदा हरगा में इन की कल्पना भली-भाँकि की जा सकती है। त्राप के रचे हुए सब से बड़े अभंग में अद्वासी अव्वरों का एक चौक पाया जाता है। कभी-कभी ध्रुवपद ग्राघे चौक का ग्रर्थात् दो ही चरणों का होता है। पर इन सब प्रकारों में पूर्वीक्त प्रकारों का ही संयोग पाया जाता है। ये छंद गाने में भी इतने कर्ण-मध्र नहीं हैं। इन सारे अभंगों की रचना तुकाराम जी ने प्रारंभ में ही की है। इसी समय रामदास स्वामी जी के 'मन के श्लोक' ऐसे कला भ जंगप्रयात श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे। पर इन में भी खींचातानी का वही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता-भक्ति बढती गई, वैसे-वैसे ये सब ढंग छुट गए श्रीर केवल पूर्वीक पाँच-चार प्रकारों में ही ग्राप ने ग्रपनी ग्रमंग-रचना की।

श्रारंभकाल में भाषामेद या छंदमेद के श्रातिरिक्त श्रीर भी कुछ विशेष भेद तुकाराम जी के श्रमंगों में पाए जाते हैं। इन बातों का वर्णन कर यह बहिरंग-परीत्ता समाप्त करेंगे। हर एक कि तुकबंदी के तथा श्रद्धारंदी के कुछ खेल श्रवश्य हो खेलता है। संस्कृत महाकाव्य लिखनेवाले किवयों में तो यह श्रीक्त पाया ही जाता है, पर तुकाराम रामदास ऐसे संतकिव भी इस खेल के मोह से सवंथा श्रालप्त न रहने पाए। तुकबंदी के विषय में तुकाराम जी का एक ढंग वह जिसे संस्कृत परिभाषा के श्रनुसार 'दामयमक' कह सकते हैं। इस प्रकार में एक चौक के श्रंत में जो श्रद्धार होते हैं, उन्हीं श्रद्धारों से दूसरे चौक का श्रारंभ किया जाता है। यथा—

( मराठी )

वित्त ज्याचे पुत्र, पत्नी बंधू वरी ।

सुटेल हा परी, कैसा जाए।।

जागाते नेगात, करा हरिकथा।

तराल सर्वथा, भाक माम्ती॥

मामो मज श्रसे, घडली प्रचीत।

नसेल पतित, ऐसा कोगा।।

(हिंदी)

चित्त यदि जड़ा, पुत्रादिकों पर।

खूटे तो संसार, कैसा जानो ॥१॥

जानो या न जानो, करो इरि कथा।

तरोगे सर्वथा, वाक्य मेरा ॥२॥

मेरा सुके हुआ, पूरा है विश्वास ।

पापी ऐसा दास, न था कोई ॥३॥

इस दामयमक में शब्द का शब्द दुहराया जाता है। पर तुकाराम जा कमी-कमो शब्द के बजाय केवल एक अन्तर ही दुहराते हैं। जैसे कि नोचे दिए उदाहरण में—

( मराठी )

पांड्रंगा करूं प्रथम नमना ।

दूसरें चरणा संतांचिया॥

यांच्या कृगदाने कथेचा विस्तारू।

बाबाजी सद्गुरू दास तुका॥

काय मार्फा वाणी मानेल संतांधी।

रं बव्ं चित्तासी श्रापुलिया ॥

( हिंदी-)

पांडुरंग बंदौं, पहले सबों के । चरण संतों के, नमीं बाद ॥१॥ दया से उन्हों के, कथा गाऊंगा।
दाबा जी गुरू का, तुका चेला ॥२॥
लाभ होगा कैसा, संतों को इस से।
निज के मन से, गाऊंगा मैं ॥३॥

यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द दुहराने के बजाय केवल अंतिम अन्नर ही दूसरे चौक के आरंभ में दुहराया है। आरंभ-आरंभ के कई अअंग तुकाराम जी ने इसी प्रकार से रचे हैं। कहीं शब्द, या कहीं अन्नर, पर दिरुक्ति अवश्य की है। इस का एक कारण यह जान पड़ता है कि इस दिरुक्ति के कारण एक के बाद दूसरा चौक कंठस्य करने में सुभीता होता है।

इस खेल के अतिरिक्त और भी एक खेल तुकाराम जी के एक अभंग में पाया जाता है इस का नाम है 'एकाखड़ी'। यह शब्द 'एकाखरी ' का अपभ्रष्ट रूप है, जैसा कि द्वादशाचरी' का 'बाराखड़ी'। इस अभंग के प्रत्येक चौक का आरंभ वर्णमाला के ककार से ले कर हकार तक के अच्हों से हैं 'जैसे नीचे के पाँच चौक पवर्णाचरों से आरब्ब हैं—

( मराठी )

पर उपकारा । बेंचा शक्ति निंदा वारा ॥
फल भोग इच्छा । देव त्र्याहे जैसा तैसा ॥
बरवा ऐसा छंद । वाचे गोबिंद गोबिंद ॥
भविष्याचे माथां । भजन न धावें सर्वथा ॥
माग लागला न संडो । त्र्याकर्से माती घाली तोंड़ी ॥
(हिंदी)

पर टपकार करो । निज शक्ति निंदा टारो ॥ फल भोगों की कामना । देव देता जैसे बना ॥ बहु अञ्छा यही छंद । कहो गोविंद गोविंद ॥ 'भविष्य काल में करो । भजन' ऐसा ना उच्चारो ॥ मार्ग पाया जो न छोड़ो। आलस्य को पार तोड़ो ॥

ये सब बातें आरंभ ही में मिलती हैं। अभ्यास, ईश्वरभिक्त, उदा-सीनता मूिबयों के बचनों के पाठ, एकाग्रता, ऐकात्म्य, इत्यादि बातों के कारण जैसे-जैसे आप का अधिकार बढ़ता गया, वैसे वैसे ये सब खेल खूटते गए और आप का लच्य बहिरंग की अपेचा अंतरंग की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। प्यारे पाठकां, आइए, इम भी अब इस नीरस बहिरंग परीचा को छोड़ शीतुकाराम जी के अभंगों का आंतरंग देखें।

## नवम परिच्छेदःदेव-भक्त संबाद

गत परिच्छेद में श्री तकाराम जी महाराज के श्रमंगों का जो बाह्य स्वरूप दिखाया गया है उस से पाठकों के मन पर विशेष अनुकूल परिणाम न हन्ना होगा। इस का कारण स्पष्ट है। तुकाराम जी की कविता कन्यका रूप से मोहक नहीं। जैसा तकाराम जीका वाह्य स्वरूप था वैसा ही उन की कन्यका का है। स्वयं ग्रापने रूप के विषय में महा-राज ने श्रीशिवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि "वस्त्रों विना शरीर मलिन है। पेट भर श्रन खाने को न मिलने श्रीर जो कुछ फल-मूल मिलें उन्हीं पर निर्वाह करने के कारण हाथ-पैर पतले श्रीर सूखे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरे दर्शन से आप को क्या आनद मिलेगा ?" तकाराम जो के एक शिष्य कचेश्वर भट ब्रह्मे नाम के थे। स्राप ने तुकाराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, जिस में आप कहते हैं कि "श्रीतुकाराम जी वर्ण से साँवले थे। क्रद में न बहुत ऊँचे न बहुत छोटे। पेट जरा बड़ा श्रीर गोल, श्राँखें तेजीली, नाक सीधी, दाँत छोटे-छोटे श्रीर श्रोठ लाल थे। कीर्तन के समय श्राप ऐसे नाचते श्रीर हिलते. मानों इवा को ज़ोर से केले का पेड़ हिल रहा हो।" तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है। किसा एक विषय पर सुसंबद्ध न होने के कारण यह कविता फुटकर दुकड़ों-दुकड़ों में बँटी जान पडती है। छंद में भी यह मोहक नहीं। जिस में नियमों का बंधन नहीं ऐसे अभंग छंद में यह रचना है। पिता जी के पास अलं-कारों का अभाव हाने के कारण यह बिल्कुल निरलंकार है। अगर इस के बचपन में इस पर एकाध शब्दालंकार चढाया भी गया तो वह इतना सादा कि उस से सौंदर्य बढने की अपेका कम होने की ही अधिक संभावना रही। फिर अगर उस का रूप मनमोहक न हो तो श्रचरज ही क्या ? लीचियों का स्वरूप भी बाहर से मुंदर नहीं होता।

पर केवल इसी लिए उन्हें रिविक लोग फेंक देते हैं ? तुकाराम जी की किविता को लीचियों को ही उपमा देना अधिक अन्वर्थक है। यदांप इन का रूप मोहक नहीं, तथापि न नारियल की तरह इन्हें फोड़ने में कच्ट होता है, न कटहल का-सा इन का छिलका मोटा होता है। जी चाहा तब एक फल उठाया और मज़े से चखने लगे। ठीक यही हाल तुकाराम जी की किविता का है। जब चाहो तद एक अभंग उठा लो। शब्दों का अर्थ पढ़ते ही ध्यान में आता है और रस-मरा मधुर अर्थ समक्तकर जीव संतुष्ट होता है।

श्रीतकाराम जी महाराज के अभंगों की विशिष्टताओं में से एक यह है कि इन अभंगों को पढ़ते ही आप की मूर्ति आँखों के सामने नज़र पड़ने लगती है। हर एक अभंग में ही नहीं, हर एक शब्द में तुकाराम जी की भक्ति पाठकों को दीखती है। ऐसा जान पड़ता है कि महाराज पाठकों से स्वयं बोल रहे हैं। कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा या अपनी कविता के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिल जाते हैं। पर तुकाराम जी का निराला ही ढंग है। यह भक्तराज पाठकों से स्वयं ही बोलते हैं स्रौर स्राप को जो कुछ कहना होता है, साफ्र-साफ्र कोई परदा श्रााड़ न रख कर कहते हैं। संस्कृत काव्य-शास्त्र के श्रनुसार वंग्यार्थ को प्राधान्य है। कविता-सुंदरी के विषय में यह ठीक भी है। तरुणी स्त्री को अपने अवयवों को ढाँकना पड़ता ही है, प्रत्युत उसे अपने भाव भी छिपाने पड़ते हैं। अपने मन के भाव उसे स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं। उस के लिये तो यही ठीक है कि वह अपने मन के भाव इंगित द्वारा प्रकट कर दर्शकों के चित्त को त्राकर्षित कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में यह बात त्रयुक्त है। उन्हें न श्रपने अपों को ढाँकना चाहिए, न श्रपने भावों को। बच्चे की मोइकता उसके खुले अमों में ही अधिक है। ऐसे ही उस के मन की निर्मलता श्रपने भाव को शब्दों में कह देने में ही हैं। उस ने इन बातों से विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं कि उस के वाक्य

ठीक शब्दों में रचे गए हैं या नहीं। भले-बुरे, शुद्ध-अशुद्ध, स्पष्ट-श्चस्पष्ट, यहाँ तक कि तोतले शब्दों में भी उस की बातें वड़ी रोचक लगती हैं, सुनने वाले के हृदय को संतोष देते हैं और बिना विलंब किए बालक की इच्छा पूरी करने में लोगों को प्रवृत्त करते हैं। उपनिषत्कार ने इसी लिए कहा है कि 'पंडिताई से लिख हो, बच्चे के माव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए।' तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है और इसी कारण उस का प्रमाव पाठकों पर अधिक पड़ता है।

तुकाराम जी की कविता का दूसरा विशेष गुगा है त्राप की प्रासा-दिक सादी मनोहारिगो वागी। ऐसे सुलभ और सादे शब्दों में परिं-शामकारक उपदेश करना, प्रसंगवश पाठकों के मन में भिन्न-भिन्न विकारों का तुफान उठाना तथा निंच बातों की अवहेलना और निंदा कर के उन बातों के विषय में पाठकों के हृदय में घृणा उत्पन्न करना तकाराम जी के हाथ का खेल था। ग्राप के दृष्टांत या उदाहरण बड़े हृदयस्पर्शी होते हैं। बहुत लेखकों के प्रचंड शब्दसमूह में ज़रा-सा श्रर्थ भरा रहता है, मानों टोकरी भर भूसे में एक श्रनाज का दाना। पर तुकाराम जी की लेखन शैली इस के बिल्कुल उलटी है। तुकाराम-जी की वासी की श्रेष्ठता इसी में है कि बहुत इतने थोड़े शब्दों में श्चाप बड़े-बड़े गहन सत्य गढते हैं। साथ ही श्चाप श्रपनी कल्पनाश्चों को मोहक स्वरूप देते हैं। इन्हीं कारणों से त्राप की कविता-वाणी छोटों से ले कर बड़ों तक स्रोर श्रेष्टों से ले कर कनिष्टों तक सब प्रकार के लोगों के मुख में निवास करती है। आप की रचना किसी एक विषय पर निवद नहीं है पर भामह के कथनानुसार 'श्रनिवद्ध' है। मन में जिस समय जो लहर उठी उसी के अनुसार मुख से शब्द निकले। यह कविता हृदय से निकलती है और हृदय से ही जा मिलती है। इस के शब्द और अर्थ साना और रतन के-से हैं। सोने में जड़े जाने के कारण रत्न अधिक सुदावना मातूम होता है। साथ ही सोने की शोमा बढ़ती है। इसी प्रकार ये शब्द और अर्थ अन्योन्य को शोभा देते हैं। जैसे चमकीले अर्थ हैं, वैसे ही सुहावने शब्द। वृत्ति के बाहर निकलने के कारण इन में कृत्रिमता का लेश भी नहीं है। तुकाराम जी की किवता के विषय में इतना सामान्य विवरण प्रयोप्त है। अब विशेष क्या से इस का विचार करना चाहिए।

श्रीतुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम ही हो चुका है। जब आप ने संसार धोंड़ दिया या यों कहें कि संसार ने आप को छोड़ दिया. तब से आप बराबर श्रीविद्धल की भक्ति करते रहे। जब आप को कविता रचने के विषय में ऋादेश हुआ, तब सब से पहले आप ने श्रीकृष्ण-लीला की कविताएँ लिखीं। पर जब से आप को ईश्वर-स्वरूप का साचात्कार हो कर त्राप के त्रमंग इंद्रायणी नदी में से सूखे निकले, तक से आप का चित्त परमेश्वर से मिल गया। आप को सदैव ईश्वर पास ही दीखते थे, अतएव आप प्रार्थना ऐसी करते मानों आप किसी से बोल ही रहे हैं। स्तुति करते समय ब्राप के मन में प्रमुखतया यह बात रहती है कि यह काम अशक्य है, असंभाव्य है। इस के मुख्यतवा दो कारण है। एक अशक्ति श्रीर दूसरा अज्ञान। जहाँ पर वेदभी कुछ वर्णन न कर सके और अंत में 'नेति-नेति' कहते रह गए; ऋषि, मुनि, सिद्ध इत्यादि वर्णन करते-करते थक गए, हजारों मुख से बखानते बखानते शेष की जिह्नाएँ फट गई, वहाँ तुकाराम की कथा ही क्या? अगर सारी पृथ्वी का कागज़, सागर की स्याही, मेर की लेखनी बनाई जाय तो भी यह सामान ऋनंत-गुरा भगवान् की स्तुति लिखने में पर्याप्त न होगा। अज्ञान के विषय में भी यही बात। ध्यान कैसा करना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए और कैसी सेवा, तथा कीर्ति कैसे बखानूँ, रूप कैसे पहचानूँ, गीत मैं कैसा गाऊँ, हृदय में कैसे लाऊँ इत्यादि किसी भी बात में ज्ञान नहीं, ऋगर ईश्वर ही कुछ बुद्धि दे तो कुछ हो। अन्यया विचार करते-करते तो उस की माया ही नहीं समक में आती। कौन पैदा हुआ या किस ने पैदा किया, दाता कीन और याचक कौन, कौन उपभोग लेता है और कौन लिवाता है, किसे रूप कहते हैं और किसे ग्रहर, कुछ भी ध्यान में नहीं ग्राता। यहाँ तक कि स्तति करने जाता हूँ तो जान पड़ता है कि निंदा ही कर बैठा । सचमुच यह निंदा है या स्तुति, एक गोविंद ही जानता है। वही लाड़ से बोले हुए बोलों को चाहता है। भक्त तो केवल तोतली बातों से उस का मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार की हुई बच्चों की बातों में आवे भी क्या ? फिर-फिर से वही बात । बोला हुआ ही फिर-फिर से मैं बोलता हूँ । पर मन में संदेह नहीं होता । ईश्वर तो ऋनेकों की माता है । वह दयामय है । बच्चे कितना भी कोलाइल करें, वह खीं कती नहीं, उलटा उन्हें सम-भाती ही है। अपने पास जो कुछ रहता है, उसे सबों को बाँटती है, बड़े प्रेम से खिलाती है। इसी लिए मैं समकता हूँ कि मेरा श्रम भी व्यर्थ न होगा । पर नहीं । माता की उपमा भी उचित नहीं।माता केवल इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब बेचारा मर जाता है, तो खाली रोती बैठती है। परलोक में वह उस के लिए कुछ नहीं कर सकती. पर ईश्वर वो ऐसे नहीं हैं. उन का वो काल पर भी अधि-कार चलता है। फिर उस की माता से तुलना कैसे की जाय ! अत-एव इस ईश्वर के लिए क्या कहा जाय. बड़ी भारी समस्या है !

श्रीतुकाराम जी महाराज! ने इस समस्या को वड़ी सुगमता से हल किया है। श्राप का कथन है कि परमेश्वर से मक्तों को काम ही क्या? उन्हें तो केवल उस का अमृत भरा नाम लेना चाहिए। जब तक यह कामधेन उन के पास है तब तक उन्हें कमी किस बात की है? ऐसी माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाने। उसे देख कर तो उस का दूघ थन फोड़ कर बाहर निकल आवेगा। जिसे आज तक किसी ने याचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने हमें लाज आवे! हमें क्या? बड़े-बड़े बहादुर आदमी भी केवल अपने नाम के लिए जान तक दे देते हैं, पर अपनी बाज़ी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा है तो विद्वल से करना ही क्या है ? उस का नाम गावें तो सब कुछ हो

जाय । उसी ने यह मृष्टि बना कर नाम और रूप धारण किया है । उस का नाम लेते एक पल भी न गंवाना चाहिए। जब,जड़ पास है तो सब पेड पास ही है। मिन्न विचारों से भिन्न-भिन्न भाव पैदा होते हैं। ऋत एव मुख से नाम लेते विचारों के पेट में उसी परमात्मा की छोटी-सी मुर्ति पकड कर रखनी चाहिए। पर इसके लिए भी पात्रता की आवश्यकता तो अव-श्य ही है। अञ्छे से अञ्छा गहना भी किसी कुरूप ग़रीब के पास जाय तो उस गहने को भी रोना ही पड़ेगा। उत्तम श्रीर श्रधम की संगति कैसे जम सकती है ? जो रसोई पकाना नहीं जानता उस के लिए त्रागे रक्खा हुआ सब सीधा भी किस काम का ? एकाध रत्न अगर वकरी के गले में बाँघा जाय तो उस रत्न बेचारे की दुर्दशा ही है। एक के सिवा दूसरे को शोमा नहीं। इस लिए अमृत भरा नाम भी लें तो बोग्यता तो होनी चाहिए। पर अगर हम में योग्यता नहीं हैं तो दोष किस का है ! किसी समर्थ पुरुष का पुत्र अगर दीन-सा नज़र आवे तो लोग हैं सेंगे किसे १ पत्र को या पिता को १ वह कुरूप हो, अवगुनों से मरा हो-जैसा हो वैसा उसे संभालना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार तुकाराम पतित होगा, पर तुम्हारी नाम-मुद्रा धारण किया हुन्ना तुम्हारा ही बच्चा है।

नम्रता-पूर्वके शरण जा कर परमेश्वर पर ही अपना सब भार डालने पर श्रीतुकाराम जी महाराज का हढ़ विश्वास था। श्राप के अभंगों में यह कल्पना अनेक बार बड़े अच्छे-अच्छे शब्दों में प्रकट हुई है। आप कहते हैं 'नम्रता बड़ी अच्छों है। इस के सामने किसी का ज़ोर नहीं चलता। नदी को बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ वह जाते हैं, पर छोटे-छोटे पौचे वैसे ही रह जाते हैं। समुद्र की बड़ी लहरें भी आवें तो वे ज्यों के त्यों रहते हैं। किसी के पाँच पकड़ लेने पर उस का क्या बल चल सकता है '" इस लिए उसी की शरण जाना चाहिए और अपना सब मार अनन्य माव से उसी पर डालना चाहिए। तुकाराम के विषय में यदाधे ईश्वर को विस्मरण पड़े, तथापि तुकाराम को वह दूर नहीं

कर सकता । क्योंकि वह उसी का कहलाता है और इसी लिए ईश्वर उसे भूल भी जाय तो बहुत देर नहीं भूल सकता। दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता । तुकाराम के सिर पर ईश्वर का हाथ है श्रीर ईश्वर के पैरों पर उस का सिर है। इस प्रकार दीनों का संबंध हढ जम गया है। श्रव तो एक ही बात बाक़ी है। सेवा करना तकाराम का काम श्रीर कृपा करना परमेश्वर का काम है। तुकाराम बडे प्रेम से कहते हैं. "ऋव तो गोद में बैठ गया। ऋव दूर हुँगा ही नहीं। बहुत दिनों के बाद आज यह अवसर मिला है। अब तो मनमानी कर हो लुँगा। बहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल भर भी विश्रांति नहीं मिली। में श्रीर तू के द्वेतभाव से पास की वस्तु भी नज़र न श्राई। श्रव तो जिस की राह देख रहा था, मिल ही गया । विठोबा, अब क्रोध करने से क्या लाभ !" "ग्रगर माँ ही गला काटे तो बच्चे को कौन बचा-वेगा ! अगर कुमक ही लूटने लगे तो मदद कौन करे ! राजा ही सब छीने तो उसे कौन रोके ! अगर तुम ही न करो तो मन स्थिर कैसे हो ! तकाराम का तो सूत्र हरी के ही हाथ है। श्रर्थात् वह बचावे तो ही तुकानाम बचेगा" "प्रेम का ऋधिकार बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चे से उरते हैं। वह अगर इठ कर रोने लगे तो उस के सामने उन का क्या वश चल सकता है! वह तो दामन पकड़ ऐसा लिपट जाता है कि उसी के साथ उन्हें आगे पीछे होना ही पड़ता है। वह जो चाहे सो बकता है पर उन्हें सुनना ही पड़ता है।" इस प्रकार पार्थना करते-करते त्राव जब थक जाते तो कहते "बस, त्राव इस के बाद कुछ विनय करना बाको ही न रहा । ऋब तो, हे पंढरीनाथ, पैरों पर सिर डाल पड़ा हूँ। जितनी युक्तियाँ पास थीं, सब कर चका। ऋब फिर निराशा की ऋाशा क्यों कहूँ ?"

नम्रता के साथ ही साथ यह भी खूब जानते थे कि सीघी उँगलियों से घी नहीं निकलता। ईश्वर के साथ भक्त की दृष्टि से आप नम्न थे जो आश्चर्य ही क्या १ पर जब कभी आप उस पर नाराज होते तो ऐसा

लड़ते कि उस का भी कुछ ठिकाना नहीं। श्रपने प्रारम्ध को, श्रपने पापों को, अपने दोषों को ईश्वर से भी पवल मान आप कई बार लड़-बैंटते । यदि यह परमेश्वर इन दोषादिकों को दूर न करे श्रीर मक्तों को न बचावे तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्या ! जब स्त्राप बहुत चिढ़ते तो कहते कि अब मुख्यत कहाँ तक रक्खूँ ? अब तो नि:-शंक हो कर बोल ही डालूँ। इस दुनिया में गूंगे की तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता। जो शरमाने नो गँनाने। अब तो मालिक के साथ बड़ी धीरता श्रौर घृष्टता से बोलना ही चाहिए। चलो, श्रब इंड-फटकार समर्थ के साथ दो-दो हाथ हो ही जाएँ। देखिए आप ईश्वर के साथ कैसा भिड़ते! श्राप कहते "महाराज महद्भाग्य की बात है कि हम ऐसे पतितों की बदौलत ही आप को नाम और रूप मिला है। अन्यथा निराकार और निर्गुण ऐसे आप को पूछता ही कौन या ? क्या आप जानते नहीं कि श्रॅंबेरे से ही दीप की शोभा है, लाख से ही रतन जड़ा जाता है, रोगी की ही बदौलत धन्वंतरी प्रकाश में त्राता है, विष ही के कारण अमृत की महत्ता है, पीतल के कारण ही सोने की क्वीमत है और नीचे से ही जैंचे का मान है। इस लोग हैं. इसी लिए तो आप को देवत्व है।" फिर आप पूछते "क्या आप मेरा एक दुख दूर करने में इतने दुर्वल हो गए ? पारस लोहे का सोना करता है। कल्पवृत्त पेड़ हो कर और चिंतामणि पत्थर हो कर भी इच्छित पदार्थ देते हैं। चंदन के सुवास से दूसरे पेड़ सुवासित हो जाते हैं। इन सबों का क्या इन कामों से कुछ घट जाता है। तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट जावेगा !" "ग्राप अगर मेरे गुरा-दोष का ही विचार करते हों तो मैं आप से साफ साफ पहले ही कह डालता हूँ कि यहाँ तो पापों का ढेर हैं। पर त्राप तो पतितपावन कहलाते हो या नहीं ? ऋपना-ऋपना धर्म हर एक को करना चाहिए। लोहा धन बन कर भी पारस को मारे तो क्या वह बिना सोना बने रह जावेगा ? यह सच है कि खाली मिट्टी की कुछ क्रीमत नहीं, पर कस्तूरी के साथ रह कर भी उस की क्रोमत

न बढेगी ?" निंदा करते समय आप पूछते कि "यह तो कहिए कि ब्याज तक ब्राप ने उद्धार ही किस का किया? खाली विख्दावली बना रक्ती है। हाथ के कंकन को दर्पन का क्या काम ? देखिए न, मैं तौ जैसा का तैसा ही हूँ। रोगी जैसा का तैसा ही बना रहे तो धन्वंतरी ने किया ही क्या ? निरी वाते कौन माने जब तक प्रत्यन्त श्रनमव न हो। " "श्राप ने श्राज तक भला ही किस का किया ? श्राप तो पूरे निर्मेश और निष्ठर हैं। माया तो आप को छ भी नहीं गई। आप प्रेसा करते हैं जो श्राज तक किसी ने न किया हो । हरिश्चंद्र का उदा-इरगा लीजिए। बेचारे का सारा राज्य हरण किया, स्त्री से वियोग करा कर पुत्र को मरवाया श्रीर डोम के घर उस से काम करवाया । नल-दमयंती का जोड़ा कैसा था १ पर ऋष ही ने उसे विछड़ाया। मूठ हो तो पुराणों से पूछिए।शिवि राजा कैसा दयाल या ! पर श्राखिर त्राप ने उस का मांस तराज पर तुलवा ही दिया। कर्ण-सा शूर समर में भिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दाँत आप ने गिरवाए । राजा विल कैमा उदार था ! पर श्राप ने कैमा गुजब कर के उसे पाताल पटाया ! श्रियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उस का बच्चा कटवाया। श्राप की जो भक्ति करे उस की श्राप ऐसी ही गत बनाते हो !" "हे पुरुषोत्तम ! हमें तो श्राप का बड़ा भरोस था कि इस भव-सागर के संकट में आप हमें तारोगे। पर हमें क्या मालूम कि जैसे अर्क-वृक्त का प्रकाश नहीं पड़ता या दसेरे का मोना रहन नहीं रक्खा जाता, वैसे ही आप केवल नामधारी हो। अब तो यही उचित होगा कि आप अपना नाम छोड़ दें।" लड़ते-फगडते आप परमेश्वर को चाहे जैसी भली-बुरी सुनाते। श्रांत में यहाँ तक नौवत श्रा जाती कि-

मेरे लेखे देव मरा। जिसे होगा उसे हो ॥ १॥ न करूँ बात ना लूँ नाम। हुआ काम तमाम ॥ हु०॥ कभी स्तुति कभी निंदा। किया घंदा अपार॥ २॥ तुका कहे चुप रहूं। अब तज् जीवित॥ ३॥

इतनी प्रार्थना करने या ऐसे लड़ने पर देव से श्रीतुकाराम महाराज माँगते क्या थे, इस का भी विचार करना चाहिए । पीछे एक स्थान पर कहा गया है कि तुकाराम जी को संगुण-भक्ति ही बड़ी प्रिय थी। पर श्राप की सगुण-भक्ति न केवल द्वैतभाव पर निर्भर थी न निरे श्रद्वैत पर । द्वेतमिक के सिद्धांत में देव और भक्त की भिन्नता का ज्ञान अंत तक रहता है। तुकाराम जी की भक्ति में यह न था। यहाँ तो देव श्रीर भक्त एक रूप थे। केवल देव श्रीर भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, स्त्रियाँ, बालक सभी नारायण स्वरूप थे। परंतु यह होते हुए भी आप की उपासना नष्ट न हुई थी। वह ज्यों की त्यों बनी थी। 'मैं ब्रह्स हूँ' श्रौर 'वह त् हैं' इत्यादि महावाक्यों से श्रात्मा ईश्वर का श्रमेद ज्ञान रहते हुए भी उपासना के हेतु आप ईश्वरं को ईश्वर श्रीर भक्त को भक्त मानते थे। सब श्रवयव एक ही देह के होते हुए भी कर्म करने के समय चाहे जिस भाग से जैसे जो कर्म चाहे नहीं किया जा सकता, वैसे ही देव, जगत् और स्वयं एक होते भी प्रत्यच् व्यवहार में ये तीनों भिन्न ही मानने चाहिये। ऋदैत का ज्ञान ऋाप को पूर्णतया हो चुका था, पर उस ज्ञान से आप के चित्त को शांति न मिलती थी। त्राप को तो भगवान् के चरणों की ही सेवा बड़ो सीठी लगती थी। देव ऋौर भक्त एक रूप हैं, इस सुख का ऋनुभव ऋाप देव से भिन्न रह कर भी लेना जानते थे। ऐसे भक्त की याचना में यदि यह विचार पद-पद पर पाया जाय कि "भगवन, हमेशा मेरी आँखों में अपनी मूर्ति जड़ी रहने दो। है मेरे सुद्धत् पंढरीश, आप का रूप भी मीठा ऋौर नाम भी मीठा है। मुक्ते इन्हीं का प्रेम दो। अगर कुछ माँगना है, तो यही माँगता हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास करें। आप ही के चरणों के पास सब सुख है, फिर उन्हें छोड़ कुछ श्रौर क्या माँगू ?" तो अार्चर्य ही क्या है ! इस सगुण-भक्ति के अतिरिक्त आप और कुछ मी न चाहते थे । आप की इच्छा यही रहती कि सब इंद्रियाँ परमेश्वर

की सेवा में और चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे। इंद्रियों को देह संबंध के कारण अन्यान्य काम करने पड़ें, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप के चितन में ही लग्न रहे। गगरा पर गगरी सिर पर रख कर गूजरी जिस प्रकार खुले हाथ चलती है, लोभी को जैसे सब काम करते हुए धन का ही ध्यान रहता है, उसी प्रकार इंद्रियों की ओर से अन्यान्य काम होते हुए मो मन के ईश्वर-चरणों पर हो आसक्त बने रहने की श्रीतकाराम महाराज की प्रमुख याचना थी।

इस के सिवाय ऋाप ऋौर कुछ न चाहते थे। वेदांतियों के मोच की तो श्राप को इच्छा भी न थी। श्राप बड़ी मौज़ से कहते कि "मोज़ तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं। वह तो पल्ले में बँघा है। पर यदि अप्राप इस जीव के भक्ति-सुख को पूर्ण करें तो आनद है। जो जिस का है वही उसे देने में महत्ता क्या ? इस बात को समम कर कि हमारा सुख किस में है, हम उसी को चाव से लॅंगे। आप तुकाराम को संसार . में पैदा करें तो मज़ें से कीजिए पर उस के सन में अपनी प्रीति को अवश्य स्थान दीजिए।" वेदांतियों के मोत्त की तरह कर्ममार्गियों के स्वर्ग की भी आप को अभिलाषा न थी। आप कहते— "हे देव! न हमें आप का वैकुंठ चाहिए न सायुज्यमुक्ति। अगर देना ही है तो केवल अपना नाम हमें दो। क्योंकि बैकुठ में भी और क्या रक्ला है!" "नारद, तुंबर, उद्भव, प्रहाद, बलि, रुक्मांगद, सिद्ध, मुनि, गंधवं, तथा किन्नर-वहाँ पर केवल आप का नाम और उस के विषय में अस्वंडित प्रेम !" सांसारिक मनुष्यों के से अन्यान्य सुख तो आप कभी साँगते ही न थे। त्राप तो प्रार्थना करते कि "हे हरे, संतान न दा। संमद है कि उस के प्रेम में आप को भूल जाऊँ। द्रव्य तथा भाग्य न दो क्योंकि अगर इन की पाति हो तो इन के नाश के बाद दुःख होने का डर है। वस आप तो मुक्ते फ़कीर जैसा बनाइए जिस से कि रात दिन आप ही की याद रहे।" ज्ञान-विज्ञानादिकों की भी आप को अपेद्धान थी। आत्म-स्थिति का अर्थात् आत्मा ब्रह्म है इस ज्ञान का तो आप विचार करना भी न चाहते थे। सायुज्यतामुक्ति आप को न भाती थी क्योंकि उस कलाना में देव-भक्ति का मज़ा चलना असंभव था। इसी प्रकार देव को निर्मुण और निराकार आप नहीं मानना चाहते। क्योंकि निर्मुण माने तो गुण वर्णन कैसे हो और निराकार माने तो पूजन कैसे हो। इस अन्पेद्धा का कारण आप यो बताते कि "मीठे को मीठा नहीं लगता" अर्थात् ये सब बाते तो हमारे पास ही हैं। फिर इन की प्राप्ति की प्रार्थना करने से क्या लाभ १ अगर प्रार्थना करनी ही है तो देवभक्ति की करनी चाहिए, क्योंकि उस में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कल्यनाएँ मान, भिन्न-भिन्न प्रकार का मज़ा उठा सकते हैं।

जिस प्रकार कुछ बातों की प्राप्ति के विषय में परमेशर से प्रार्थना करनी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐसी विनय करनी पड़ती है, कि उन से ईश्वर वचावे । इन त्याज्य वातों में आप ने श्रहंभाव को सब से प्रमुख स्थान दिया है। मनुष्य इतना पराधीन श्रौर ऐसा दुवं न रहते हुए भी कितना अहंभाव रखता है ! इस विषय में आप ने कई उदाहरण बड़े अच्छे दिए हैं। सूर्योदय के समय मुर्गा कू-कू-कूं करता है। पर इस पर से यदि वह अपने को स्पेदिय का कारण समके तो उस की मूर्खता को क्या कहना चाहिए ? तराज़ कहे कि "मैं तौजती हूँ" पर वह बेचारी क्या जाने कि तौलने वाला दूसरा ही है। सिक्का समकता है कि उस की कीमत है, पर वह नहीं जानता कि उस की नहीं राजा के छाप की है। काठ की पुतली नाचती है पर क्या वह अपने ही + न से नाचती हैं ? उस की डोरी हाथ में पकड़ने वाला दूसरा ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य अहं कार करता है, पर वह विल्कुल भून जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता । पेड़ की पत्ती भी जिस की आजा के बिना नहीं हिलतों, उसी की इच्छा बिना वह क्या कर सकता है ? पर ऐपा होते भी मनुष्य ग्रह कार से कैसा फूला फूला फिरता है ? इसी लिए तुंकाराम जी का पदा प्रार्थना रहती कि "भग-वन इस अहंकार की गर्दन मारो।" अहंकार के साथ ही दुनु दि से

भी दूर रखने के लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती थी। बुद्धि का महत्व सब से अधिक है। मनुष्य को किसी काम में प्रेरणा देनेवाली यही प्रधान है। ऋत एव ब्राह्मणों ने ऋपने गायत्री-मंत्र में इसी बुद्धि के ग्रेरक सवित्रदेव की प्रार्थना की है। तुकाराम जी भी सदा प्रार्थना करते क 'है नारायण मन में दुवुंद्धि कदापि पैदा न होने दो । अब तो ऐसा कीजिए कि त्राप के चरण कमल ही मन में दृढ़ता से धरूँ। जो माव मेरे-मन में पैदा हुआ है, वही आपकी कृपा से सिद्ध हो जाने तो, उस से ऋधिक कुछ भी लाभ मैं न सममूर्गा।" इसी प्रकार सब बुरी वास-नाएँ, काम क्रोधादि पट्रिपु, त्रालस्य इत्यादिकों से भी बचाने की प्रार्थना तुकाराम जी ने की है। स्रालस्य के बारे में स्राप ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अगर आलस्य देना ही है तो विषयोपभोग के विषय में ब्रालस्य दो । कई लोग पुनर्जन्म से बचने की पार्थना करते हैं, पर तुकाराम जी कहते "है पांडुरंग, मेरी विनय सुनना हो तो मुक्ते मुक्त न करो, पर जन्म ऐसे दो जिन में ऋाप के चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। फिर स्वर्ग की भी मुक्ते इच्छा नहीं। मृत्यु-लोक में भी इम सखी रहेंगे।"

श्राप की एक याचना सदैव यह रहती कि दुर्जनों की सोहबत में ईश्वर बचावे। इन दुर्जनों से श्राप को सब से बड़ी तकलीफ यह होती थीं कि, ये लोग मजन के विषय में वाद-विवाद कर के चित्त में विक-ल्प पैदा करना चाहते थे" इन लोगों ने ऐसा पीछा किया है कि कुछ दोल ही नहीं सकता। जो बात मुक्ते नहीं समक्त में श्राती वह सदा पूछते हैं। पैरों पड़ने पर भी नहीं छोड़ते। मैं तो तेरे पैरों के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ जानता ही नहीं। मुक्ते तो सब जगह तू ही तू दिखता है। इन वादक-भांडों से कहाँ तक वाद करूँ? इन की जीम तालू में ही क्यों नहीं चिपकी रहती? खाते तो हैं प्याज़ श्रीर बातें करते हैं कस्तूरी की !" इसी लिए सज्जनों के समागम की श्राप सदा इच्छा करते। संतों का श्रनुभव शास करने की, उन्हों के सेवक होने की, उन्हों

ही ऋघीन रहने की ऋाप की सदा इच्छा रहती। ऋाप के ये विचार इव सीमा तक पहुँचते कि पंढरीनाथ को कुलदेवता माननेवालों के दासियों का भी पुत्र होने की, पंढरी की वारी करनेवाले के घर का जानवर भी बनने की, दिन-रात श्रीविद्वल का चिंतन करनेवालों के पैर की जूती होने की या तुलसी-पूजन करनेवालों के यहाँ माड़ भी करने की आप ईश्वर से प्रार्थना करते। सज्जन-दुर्जनों के विषय में तो यह बात हुई, पर सर्वसाधारण लोगों की ब्रोर से भी ब्राप को बड़ो तकलीफ़ होता । ये लोग विना सममे-बूमे या तो स्तुति करते या निंदा । इस मिथ्या और अवास्तव प्रशंसा या निंदा से मनुष्य .खुद को भूल जाता है और स्वयं अपने को दूसरे ही स्वरूप में देखने लगता है। इसी उपसर्ग से बचाने के लिये श्राप ईश्वर को सदा प्रार्थना करते। इसी हेतु त्राप एकांतवास का इच्छा करते। त्राप समकते थे कि पाचीन ऋषि-मानेयां ने इसा लिय लागों से दूर जंगलों में रहने का ानश्चय किया, इसी लिए कंद मूल फल खा कर वे अरएय में जा रहने लगे, इसी लिए उन्हों ने ध्यान लगा कर, मौन-मुद्रा धारल करने का अभ्यास किया हागा और इनो लिए आप मो यहां चाहते थे कि लोगों से दूर रहे। श्रातुकाराम जो महाराज ऐसे मनुष्यों का सोहबत चाहते थे, जो इन के मन का भाव समम सके। यहा बात आप ने एक उदाहरण द्वारा भली-भाँति समकाई है। एक कानडिन का एक मराठे के साथ शादी हुइ। दोनों एक दूसरे का माथा से परिचित न थे। एक बार स्ना ने कानडा में पुकारा 'इलावा' अर्थात् 'अजी'। मराठा कानडी कहाँ समकता था ? उस ने अपनी प्रामीण-मराठों में समका कि यह दूर होने के लिये क्रसम दे रही है, अत एव वहाँ से चला गया। यह उदा-हरण दे कर तुकाराम जी कहते हैं कि "जो एक से एक मिलते नहीं, उन के मेल में सुख की बातों से भी दुःख ही बढ़ता है।" आप इसी लिए ऐसे लोगों का सहवास टाल कर सज्जनों की संगति चाइते।

नाम स्मरण के विषय में आप की बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी। 'मन काम, मुख में राम, या—

मनका फेरत जुग गए, पाय न मन का फेर।
कर का मनका छोड़ कर, मनका मनका फेर ॥
इत्यादि उपदेशों से या दंभ से आप अपरिचित तो थे ही नहीं। ईश्वर
का ध्यान मन में रहने के विषय में आप कितने पच्चपाती थे, ऊपर कहा
ही गया है। फिर भी यदि कोई ऐसा कहता कि "जब तक हमारे
मन में ईश्वर नहीं आता, तब तक नाम लेने से क्या फायदा ?" तो
जैसा कि किसी हिंदी कवि ने कहा है—

राम राम रटते रहो, जब लग तन में प्रान !!

कब्हुँ तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान !!

श्राप भी कहते "मन में हो या न हो, पर मुख में तो रहें । इसी विद्वल का नाम लेते श्रीर चिंतन करते देह खूट जावे । दंभ से हो या किसी श्रन्य प्रकार से हो, लोग हिर का दास तो कहें । ऐसा करते-करते ही कुछ काल में ईश्वर श्रवश्य ही सँभालेगा।" श्राप की यह श्रद्धा श्रंत तक श्रविचल रही श्रीर श्रंत में परमेश्वर ने श्राप को सँभाला भी।

## दशम परिच्छेद : श्रात्म परीक्षण श्रीर श्रनुताप

जिस वस्तु को मनुष्य स्वयं पा सकता है, उस के लिए वह किसी की प्रार्थना नहीं करता। पर जब कोई वस्यु जिसे वह चाहता है, उसे नहीं मिलती, तब वह जिसे अपने से बड़ा या उस वस्तु के देने में समय सममता है, उस स उस वस्तु को माँगता है। इसी माँगने की प्रार्थना करना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। बचपन से ही उसे इस की आ्रादत पड़ी हुई है। बचपन में वह स्वयं कुछ, नहीं कर सकता। हर एक बात के लिए उसे माँगना हीं पड़ता है श्रीर माता-पिता का प्रेम जिस पर जितना ऋधिक हो, उतनी ही उस को माँगने की श्रादत बढ़ती जाती है। श्रपनी माँग पूरी करने-वाले को ही परमेश्वर सममता है। बाल्यावस्था में जब कि अपनेली माँ उस की सब इच्छा तृप्त करने में समर्थ होती है, तब वह माँ को ही ईश्वर स्वरूप मानता है। वयोवस्था के बढ़ते-बढ़ते वह सममने लगता है कि उस की सब इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए न तो माता समर्थ है, न पिता, न भाई, न मित्र या न राजा। इसी इच्छा-विकास के कारण सर्व-शक्तिमान् सर्व-श्रेष्ठ परमेश्वर की कल्पना पादुर्भूत हुई, जो कि अपनी सब काम-नाएँ पूरी करने में समर्थ हो। बचपन की आदत से मनुष्य को ईश्वर की पार्थना करने की बुद्धि होती है स्त्रौर जो बात दूसरे किसी से मिलने की संभावना न हो, उस के लिए वह प्रायः ईश्वर की प्रार्थना करता है।

प्रार्थना करते-करते जब वह थक जाता है तब चिढ़ कर भली-बुरी सुनाता है श्रीर लड़ता है। श्रंत में जब देख लेता है कि प्रार्थना से या निंदा से श्रपनो कोई नहीं सुनता, तब निराश हो 'श्रव मेरा कोई नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया' कह उठता है। पर जो निराशा उस से देव को मरवाती है, वही निराशा उसी

मृत देव की कल्पनात्रों में से एक समर्थ और सजीव ईश्वर निर्माण करती है। जब वह देखता है कि अब कोई तारनेवाला नहीं है, वह परमेश्वर की शरण जाता है। पर उसे भी उद्धार करने में असमर्थ पा जब वह खुद ही अपनी वांछित वस्तु पाने के लिए कमर बाँध लेता है, उसी समय सत्य-संकल्प परमेश्वर उस की आत्मा में प्रार्थना पूरी कर लोने की शक्ति प्रेरित करता है। फिर वह सोचन लगता है कि इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसे क्यों न हुई। क्या उसने योग्य प्रयत्न किए थे १ यदि किए थे तो उन में क्या त्रुटियाँ रह गईं थी। या 'मर्ज़ दीगर दवा दीगर' हो गई थी। इन सब बातों को बड़ी ग़ौर से जब वह देखता है, तब उसे अपने असफल होने के कारण समक में आते हैं। इसी विचार को आल्म-निरीद्गण कहते हैं। इस आल्म-परीद्मा के बाद जब वह भली-भाँति अपनी त्रुटियों से परिचित हो जाता है, अपने दोध समक्त लेता है, तब वह उन पर आँस् बहाता है और आगे के लिए. उन त्रुटियों को टाल कर या उन दोषों को दूर कर ठीक राह से उद्योग करता है। ऋंत में वह सफल हो वैठता है। कई बातों के मनुष्याधीन न होने से उसे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की स्रोर दौड़ना पड़ता है। इस परमेश्वर-प्रसाद के विषय में भी पूर्वीक सभी बातें होती हैं। श्रीतुका-राम जी महाराज बड़ी भक्ति से ईश्वर से वर माँगते थे और उस के लिए ईश्वर की पार्थना, करते थे। उस पर नाराज भी हो बैठते, लडते. निंदा भी करते और बार-बार अपनी मनकामना उस पर विदित करते । पर केवल विदित करने से या पार्थना, निंदा इत्यादि बातों से कहीं मनोरथ पूरे होते हैं ? जब निंदा, स्तुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक जाते तो त्रात्म-परीच्च करते, त्रुं ठ्याँ हुँ ढ़ते, उन्हें त्याग फिर यतन करते और अंत में सिद्धि पाते । यह मनः स्थिति एक ही बार न होती पर बराबर श्रव्वल से श्राखीर तक रहती। जिस मनोवृत्ति में श्राप होते उसी के अनुरूप आप के मुख से अभंग निकलते। गत परिच्छेद में हम उन का परमेश्वर के साथ सवाद संत्तेष में सुना चुके हैं। इस परिच्छेद में थोड़ा ब्रात्म परीत्त्वण तथा ब्रनुताप का भी ब्रालाप सुनें।

श्रातम-परीच्च के समय सब से अधिक तीवता से जो बात ध्यान में आती है, वह है मन की दुर्जयता। जब श्रीकृष्ण भगवद्गीता का उपदेश ऋर्जन को करने लगे, तब सब से प्रथम यही समस्या ऋर्जन के ं सामने उपस्थित हुई। उस ने भी यही प्रश्न किया कि "भगवन्, यह मन बड़ा चंचल और ज़बरदस्त है। यह सबों को मथता है। इसे थाम रखना वायु को बाँघ रखने की माँति बड़ा कठिन है।" श्रीतुकाराम महाराज ने भी श्रात्म-परीक्षण विषयक अपने अभंगों में इस मन का श्रनिवार्यत्व बड़े श्रच्छे प्रकार से बतलाया है। इसी मन के कारण श्राप ने श्रपनी एक जगह कुत्ते से उपमा दी है। कुत्ता जैसे इस कात का विचार न कर के कि वह साफ़ है या नहीं, मालिक के पैरों में आ लिपटता है, मालिक को रोटी खाते हुए भी देख कर वहीं अपनी दुम इधर-उधर काड़ता है त्रीर मालिक के क्रोध का ख्याल न रख उस के शरीर पर चढ़ बैठता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास जाने में तुका? राम जी की स्थिति हुई थी। कितना भी विचार कर देखी, सदैव ध्यान में यही आता है कि मन काबू में नहीं। एक घड़ी भर तो क्या, पल भर भी यह एक विषय पर स्थिर नहीं रहता। इंद्रियों के आवर्षणानु-रूप यह सबों से पहले आगो दौड़ता है। मछली की भाँति एक दफ्ता निगला हुत्र्या गलं यह बाहर नहीं उगल सकता। जिस तरह ललचाया द्धोर पीठ पर मार खाते हुए भी खाने की चीज़ से अपना मुँह दूर नहीं करता। मार खाता ही चला जाता है, पर गल्ले में मारा मुख इटाता नहीं, उसो तरह ऊपर से दुःख की चोटें पड़ते भी यह वेशरम मन विषयों से दूर नहीं होता। बकरी जैसे चट्टान पर दौड़ती चली जाती है। इस बात का विचार नहीं करती कि आगे जाने से गिरेगी या भरेगी। पर पीछे से डर मालूम होते ही कूद पड़ ती है। मन का टीक यही स्वभाव है। इस मन का दूसरा एक दोष यह है कि किए हुए

निश्चय पर यह दृढ़ नहीं रहता। पल-पल पर उस का निश्चय बद-लता है। श्रब्छे-श्रब्छे विषयों पर दृढ़ विचारों से भी निश्चित किया हुआ मन फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है। समुद्र की उछलती हुई लहरों का-सा इस का स्वरूप सदा बदलता रहता है। इस की प्रार्थना या विरोध जिस प्रमाण में किया जाय, उसी प्रमाण में वह प्रार्थित विषयों सें दूर श्रीर निषिद्ध विषयों की श्रोर दौड़ता जाता है। जितने व्यवसायों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग ले कर मन उठता है, श्रीर इस प्रकार श्रनेक रंगों से रँगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग मली-भाँति जमता नहीं है।

श्रीतुकाराम जी महाराज को सदोदित जिन बातों का श्रनुताप था, वन में एक बात यह थी कि संतों के वाक्यों को प्रमाण मान आप जिन विषयों पर श्रद्धा रखते थे, उन का बहत दिनों तक आप को स्वयं अन भव न था। तब तक आप हमेशा श्रीविष्टत की यही प्रार्थना करते थे कि "जैसा मुख के कहलाते हो, उसी प्रकार का मुक्के स्वयं अनुभव होने दो, अनुभव होने दो । अन्यथा फ़जोइत का ठिकाना नहीं । विना निमक के बनाया हुआ भोजन किस काम का ! बिना जान की लाश को सिंगारने से क्या फ़ायदा ! स्वांग बनाया, पर उस के अनुरूप यदि श्राचरण न हो, तो लाभ ही क्या ! दूलहा-दुलहिन के न रहते शादी की सब तैयारियाँ की जावें तो पैसे का फ़ज़ूल ही खर्च है। स्वानुभव के िना कोरी बातें ही बातें व्यर्थ एममनी चाहिए।" जब तक अक्ति-सख का अनुभव न हो, तब तक ज्ञान की बातें ही बातें क्या कर सकेंगी ? केवल ग्रद्दैतवाक्यों का विवरण कितना भी किया, पर स्व.न-भव के बिना वह सब निरर्थक हो है। वे महावाक्य केवल तोते के-से रटे हुए शब्द हैं। वे शब्द भाजन किए विना खाली पेट आनेवाली डकारों के से ही हैं। जब-जब आप इस बात पर विचार करते कि कीर्तन में या उपदेश में त्राप ऐसी कई बातों का हवाला देते थे जिन का कि त्वयं स्राप को सनुभवन था, तब स्थाप को बड़ा बुरा लगता

श्रीर उसी अनुताप में श्राप कह उठते कि "परुष जैसा पढ़ाश्री वैसा बोल उठता है, पर स्वयं न तो उन शब्दों का अर्थ भली-भाँति सम-मता है, न उस दशा का ही अनुभव करता है। स्वप्न में राज्य-प्राप्ति होने से जैसे कोई राजा नहीं होता वैसे ही मेरा अनुभव है। रसीली कविता कर लोगों के मन रिमाता हूँ, पर यह तो केवल जिह्ना का अलं-कार हुआ। इस से श्रीहरि के चर्णों की प्राप्ति कहाँ ? यह तो वैसा ही है जैसा गौवें चरानेवाला मन में समके कि 'गाएँ मेर्ए हैं'। पर इस मिथ्या समम से सचमुच क्या फायदा ? लोग मुमे मानते हैं इस की मुक्ते बड़ी लाज आती है। क्योंकि जिस के लिए वे मुक्ते मानते हैं. वह बात तो मेरे पास है ही नहीं। यह बड़प्पन तो उसी प्रकार का है जैसा कि तौलते-तौलते विस जानेवाले वजन का हो। कोमल काँटा अपमें नोक-दार भी हो, तो भी ऊपर कड़ा न होने के कारण चुभता नहीं है। खिंची तसवीर में का रूप कैसा भी सुंदर हो, जब तक उस में जान नहीं तब तक उस की सुंदरता व्यर्थ ही है। उसी प्रकार अनुभव न होने से हे भगवन. तुकाराम तो निकम्मा ही जान पड़ता है।" "खपरे के होन बना कर बच्चे खेलते हैं पर उस लेन-देन से क्या सचमूच लाम या हानि होती है ! कढ़ी की भी बातें और भात की भी बातें - इन बातों से क्या कि भी का पेट भरता है।' 'शकर' श्रवार कागज पर लिखने श्रीर उन्हें चाटने से क्या वे मोठे लगेंगे ? इसी प्रकार केवल शब्द ज्ञान से किसी का उद्धार हो सकता है ? अनुभव के बिना यह तो केवल मसलरापन 궁 1"

ऐसा होते हुए भी अभिमान कमी-कमी आप को सता ही जाता। कमी-कमी आप को ऐसा जान पड़ता कि उन की अपेद्या दूसरा कोई अच्छा बोलनेवाला भी नहीं। अभिमान से ख्रूटना बड़ा कठिन है। तुकाराम जी कहते "आग लगे ऐसे ज्ञान के अभिमान को। इस ने मेरा खून किया है। खाया हुआ। अन्न अगर पचे तो ही हितकर है। अगर वह अस उगल पड़े, तो शरीर को पुष्ट करने के बजाय वह पीड़ा

ही देगा। इकड़े किए धन का यदि कोई उपभोग कर सके तो ही ठीक अन्यथा तो वह जान की आफ़त ही है। ऐसे ज्ञान से तो पूरा अज्ञान हो अच्छा है।" जान का अभिमान होते ही ईश्वर-स्वरूप से वह अभि-मानी ज्ञानी दूर होता है। बचा मुजान होते ही मा उसे दूर-दूर रखती है। पानी के बूँद का मोती बनते ही वह पानी से दूर किया जाता है। मक्लन दूध से अलग निकलते ही दूध के ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ईश्वर से दूर ही होता है। तुकाराम जी ने कहा है "मेरी जाति हीन होते हुए भो लोगों ने - संत-सज्जनों ने - मेरी स्तति की। इसी कारण मेरे मन में गर्व पैदा हो गया। अब वह मेरा सर्वस्व इरण करना चाहता है। इसी कारण में ऐसा फूल उठा और मन में समक्तने लगा कि मैं ही एक जानी हूँ। हे पंढरीनाथ, तुकाराम इस गर्व से मुफ़्त मारा जाता है। उसे बचाओ ।" इसी अनुताप से तम हो आप प्रार्थना करते कि मुक्ते न तो सुख चाहिए, न मान। पर मैं क्या करूँ ? लोग रहते नहीं । इस देह के उपचार से मेरा शरीर जल रहा है। अञ्छे से अञ्छा मीठा अन भी विष जैसा जान पड़ता है। मेरी बड़ाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति ऋब मुम्क से सुनी नहीं जाती। मेरा मन बहुत घवरा रहा है। इस मृगजल में मुक्ते क्यों फँसाते हो १ मेरा यथार्थ हित करो। जलती आग से मुक्ते बचाओ और ऐसी कुछ तरकीब करो जिस से मुक्ते आप के चरणों की प्राप्ति हो।"

ईश्वर-प्राप्ति के जो श्रन्यान्य साधन माने जाते हैं, उन में से आप ने बहुत ही थोड़ों का श्रवलंब किया था। श्राप के लिए यह एक श्रनुताप के विषय की बात थी। वेदान्त्रों को पाठ करने का श्रधिकार न होने के विषय में श्राप को जो चोम था, उस का हवाला हम पीछे दे ही चुके हैं। उसी का वर्णन इन स्थानों में भी पाया जाता है। ये सब ईश्वर-प्राप्ति के साधन बड़े कठिन हैं। श्रन्न छोड़ कर उपवास करना, जंगल में जा कर रहना, जप, तप, श्रादि करना, मनोनिम्रह करना, तीर्थयात्रा कर एक तीर्थ का जल दूसरे स्थान के ईश्वर को ले

जा कर चढ़ाना इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एकं भी न हुआ था। आप तो केवल वाणी से स्तुति करते थे। उस में भी आप ऋपने को कम बुद्धिमान् समझने के कारण सतुष्ट न थे। भाग्य से तो श्राप ऐसे हीन थे कि जिस काम को हाथ में लेते वही श्राप पर उलटता। न त्राप के हाथों भली-भाँति संसार हुन्ना था, न इतने दिनों तक त्राप को परमेश्वर प्राप्ति हुई थी। इस पर श्राप को श्रनुताप होता था। न ज्मीन से कुछ प्राप्ति होती थी, न लोगों से आप भीख माँगते थे। इस प्रकार त्राप त्रपने को पूरी तौर से हीन समकते थे। त्राप को इन्हीं कारणों से जान पड़ता कि "मैं दूसरे के दोषों को क्यों देखूँ ? मुक्त में उन की क्या कमी है। दूसरों के पापों का विचार करने से मुक्ते क्या लाभ १ मेरे पास क्या वे कम हैं १ दूसरे की दुष्टता का बयान क्यों करूँ ? क्या मुक्त में वह उन से एक रत्ती भर भी कम है ? कर्त्तव्य की. टालनेवाला और फूटा तो मुक्त से बढ़ कर कोई न होगा जिस की तलाशं में में फिल्हें! सब प्रकार की हीनता से मैं पूरा हूँ। पर है पंढरीनाथ, ये सब बातें केवल आप के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ।" इसी अनुताप के कारण जब-जब आप को श्रीविद्वल प्रसाद की कल्पना होती थी, आप का हृद्य कृतज्ञता से भर आता था। उस पर भी जब कभी आप को मनुष्य-स्वभावानुरूप अपनी भक्ति भी घटता जान पड़ती, ऋाप को बहुत बुरा लगता। ऋाप कहते "हे नाथ, पहले जो प्रेम मेरे मन में श्राप के विषय में था वह भी श्रवंन रहा। मेरा मन मुक्ते इस बात की गवाही देता है कि मेरी ईश्वर-विषयक आक्त दिन-प्रतिदिन घटती जाती है। यह सोच कर तो मेरे मूल-वन में ही मुक्ते घाटा दील रहा है। स्वयं अपने को पूज्य बनाने के हेतु मैं दूमरों में गुण-दोष कई बार दिखलाता हूँ। यह तो ठोक मुर्गे को-सी ही बात है जो अपने पैरों से आगे-आग खरांचता चला जाता है यहाँ तक कि निकले हुए दानों को भी न देख उन पर मी धूल फेंकता हो जाता है।"

प्रायः यह माना जाता है कि षड़िपुश्रों में काम, क्रोध श्रीर लोभ सब से अधिक प्रवल होते हैं। पर इंद्रिय-दमन करनेवाले लोगों का श्रनभव है कि इन तीनों को इतना प्रवल न मानना चाहिए जितना कि दूसरे तीन अर्थात् मोह, मद और मत्सर को । पहले तीनों के विषय में यह कह सकते हैं कि उन का पादुर्भाव न केवल उसी मनुष्य की समक्त में त्राता है जिस के कि चित्त में ये त्रा कर जम जाते हैं वरन अन्य पुरुषों को भी यह ज्ञान हो जाता है कि फुलाँ आदमी में ये तीन शत्र जम गए हैं। इन का स्वरूप ही ऐसा स्थूल है कि वह छिपाए-छिपाया नहीं जा सकता । परंतु इस दूसरे तिगड्डे की बात श्रीर ही है। वे तीनों इतने सूद्म-रूप से हृदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों की तो बात ही क्या, खुद उस मनुष्य को भी जिस के मन में ये प्रादुर्भृत होते हैं, पता तक नहीं चलता कि ये चोर भीतर घुसे हैं या नहीं। प्रकट रूप से. रहनेवाले वैरी से रचण कर लेना मुलभ है, पर इन छिपे शतुत्रों से छुटकारा पाना बड़ी टेड़ी खीर है। दंभ इन तीनों का मिश्र या संयुक्त स्वरूप है। मोह से मनुष्य को अपने निज स्वरूप की भूल हो जाती है। वह स्वयं अपना असली स्वरूप नहीं पहचान सकता। मद से वह अपने को दूसरे ही प्रकार का समझने लगता है। अपने में न होते हुए सद्गुणों की भी वह अपने तई मिथ्या कल्पना कर लेता है। जब इन दोनों का ऋसर भली-भाँति जम जाता है, तब मत्सर उसे दूसरों के विषय में ब्रांधा करता है। फिर उस को दूसरों के राई से दोष भी पहाड़ बराबर नज़र आते हैं। तथा दूसरों के पर्वत-प्राय सद्-गुलों पर उस की आँखें ही नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक प्रकार की आत्म-वंचना होने लगती है। इस के कारण मनुष्य अपने दोष नहीं देखता, गुण ही गुण देखने लगता है, यहाँ तक कि अपने दुर्गुंगों को भी सद्गुण समकते लगता है। दूसरों के प्रति उस की इष्टि इतनी कलुषित होती है कि उन के सद्गुण तो इसे दीखते ही नहीं। केवल दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन

बेचारों के सद्गुण भी इसे दुर्गुण के ही स्वरूप में गोचर होते हैं। वस, दंभ का यही स्वरूप है। ऊपर की ख़ूब बनाता है, अंदर की छिपाता है और बाहर की दृष्टि बदल देता है।

दंभ पर श्रीतुकाराम जी महाराज की बड़ी वक दृष्टि थी। अच्छे कामों का ढोंग करने के आप पत्त्पाती केवल इसी लिए थे कि अच्छे काम करने की दंभ से क्यों न हो पर आदत पड़े। परंतु इस से यह न सममना चाहिए कि आप दंभ के पच्चपाती थे। दंभ का निषेध आप ने बड़ी तीवता से किया है । दंभ पर श्राप कहते हैं "ज़बरदस्ती बाहर का स्वाँग तो ख़ून बनाया, पर मन में तो बुरी बातों का त्याग हुआ ही नहीं। इस बात का तजरुवा मुक्ते नित्य प्रति रहा है। चरण भर जारतावस्था त्राती है पर फ़ौरन ही जो स्वप्न दोखने लगते हैं, उन में जागती हालत का अनुभव नहीं होता । वह सब भूल जाता हुँ। इस संसार के बाहर तो मन ऋमी गया ही नहीं। वह तो दिन-प्रतिदिन उन्हीं घंघों को कर रहा है। यह तो हुई बहुरूपी लोगों की-सी बात कि कपर का रूप बदला पर भीतर ज्यों का त्यों रहा।" ऊपर से इरिदास कहलाते, भीतर भिन्न भाव रहता। गाना, नाचना, भजन करना, सब लोगों को दिखलाने के लिए होता है। नारायण का अवली प्रेम दूर ही रहता है। जो अप्रवल में समकता चाहिए वह तो समकता नहीं। केवल दंभ में डूबे जाते हैं। कालपुरुष ने आयु मर्यादा की गिनती नियत कर दी है। रोज़ उस में कमी ही होती जाती है। पर मनुष्य इन बातों का विचार कहाँ करता है ? सत्य का स्वरूप तो मीतर-बाहर एक-सा रहता है। फिर जहाँ अंदर एक, बाहर एक वहाँ सत्य की उपस्थिति कैसे हो ? वरें तो परमेश्वर-प्राप्ति की इच्छा श्रौर करें बुरे काम ! फिर ईश्वर कैसे मिले ? यही बात ध्यान में ला कर, आप प्रमेश्वर से लड़ ते-फगड़ते रह जाते । आप के ध्यान में आ जाता कि मन में संसार की बातें और बाहर मिक का ढोंग है। इसी लिए परमेश्वर के चरण दूर हैं। "मन में बसे लोम अब आसा। लोग कहत हैं हरि के दासा।"

इस प्रकार से न तो देव मिलता है, न संसार होता है। दोनों अग्रेर से
मनुष्य चोर ही ठहरता है। पानी में कृद पड़े, पर जिन तुंबों के आधार
पर कृदे, वे ही यदि फूटे हों, तो किनारे कैसे लगे १ मन में तो षड़िए
जाग रहे हैं। ऊपर से भगवद्भक्त कहलाते हैं। यह तो वैसे ही हुआ
जैसे, 'पेट में उठ रहा है शूल और ऊपर से लगाया जाता है चंदन।
उस चंदन-चर्चन से क्या सुख १ बुखार से मुँह हो रहा है बेस्वाद
और आगो रक्खे जायँ मीठे-मीठे भोजन। पर वह बेचारा उन का
स्वाद कैसे ले १ इसी प्रकार हे पंदरीनाय, आप ने लोगों में तो मेरी
प्रतिष्ठा खूब बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न सुधारे तब तक यह
सब किस काम का १''

संसार छोड़ने के विषय में आप का हुट मत था कि जब तक मनुष्य अपनी सब श्राशास्त्रों का त्याग न करे, अपनी आशास्त्रों का वृत्त समूल न उखाड़ सके, तब तक उसको वैरागी न बनाना चाहिए। तब तक उस के लिए तो यही ठीक है कि वह संसार में गृहस्य ही बना रहे, नहीं तो न इवर का रहेगा न उघर का । इसी कारण श्रीतुकाराम महाराज ने यद्यपि संसार वास्तव-रूप में मन से छोड़ दिया था, तथापि श्राप ने वैरागी-वृत्ति को स्वीकार न किया था। परंतु इसी कारण कभी-कभी आप के मन में ऐसा भी विचार आता कि स्त्री पुत्रादिकों के विषय में थोड़ी बहुत आशा रहने के कारण और विषयों में मन आसक रहने के कारण ही ईश्वर दूर रहा। कमी-कमी लोक-लाज के लिए आप कुछ काम करते, पर ब्रांत में समझते कि इन्हीं कामों से परमेश्वर दूर रहा । पर पीछे से पछताने में क्या लाभ था ? अगर पहले ही यह बात समक्त में श्रा जाती तो यह गलती श्राप क्यों होने देते ! एक दम ही ईश्वर के चरणों पर जा गिरते और दूसरी किसी बात को आड़ न आने देते। भूठ के बस क्यों होते और फ़ज़्ल बोम सिर पर क्यों उठाते ? गर्भवास ही क्यों लेते और कटुंब की सेवा क्यों करते ? पर भला हुआ कि देर से क्यों न हो, समझ तो आ गई। मूठी बातों की आस में फँसे बे, मिथ्याभिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए थे, मृत्यु की याद भूल गए थे, लोभ में बुद्ध को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि शहद पर बैठी हुई मक्खी की-सी वह ख्रूटने न पातीं थी। परंतु घीरे-घीरे आँखें खुल गई। मला हुआ, अन्यथा सारा संसार आप के नाम से चिल्लाता और रोता। संसार-समुद्र पर आप ने एक रूपक रचा है, जो कि कबीरदास जी के 'गुरु बिन कीन बतावे बाट' पदों के रूपक की याद दिलाता है। आप कहते हैं "यह भव-समुद्र बड़ा दुस्तर है। समक्त नहीं पड़ता कि इस के पार कैसे जाऊँ? काम, कोघादि जलचर बड़े भयंकर दीख रहे हैं। माया, ममता इत्यादि भीरें पड़े हुए हैं। वासनाओं की लहरें उठ रही हैं और उद्योगों की हिलोरें बैठ रही हैं। इस को तरने की केवल एक ही युक्ति है, और वह है नाम रूपो नौका का आअथ।"

चरित्र-विषयक परिच्छेदों में कहा जा चुका है कि काम-क्रोधादिकों पर श्राप ने कैसी विजय पाई थी। पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह ठीक था, तथापि आत्म-निरीच्या की दृष्टि से जब श्रीतुकाराम जी महाराज देखते,तब आप को मालूम होता कि ये शत्रु हृदय में जीते ही थे, मरे नहीं थे। श्रीर तब तक श्राप का बोलना केवल ऊपर-ऊपर का ही था। विचार करने पर यही जान पड़ता किन इंद्रियों का दमन हुआ था न उन के दमन करने की सामर्थ्य ही थी। सब शक्तियाँ चीए श्रौर कुंठित हो गई थीं। खुद को फ़ज़्ल ग़रूर हो गया था। पर ऋसल में देखा जाय तो काम-क्रोध मन में राज्य ही कर रहे थे। केवल दूसरों को उपदेश करते थे, पर स्वयं एक भी दोष से पूर्णतया दूर न हुए थे। इन को जीतने का एक ही मार्ग था। सबों का उपयोग ईश्वर-प्रीत्यर्थ करने से ही इन का नाश होना शक्य था। जब हृदय ईश्वर से भर जाता, तभी इन्हें जीत तेना संभव था। इसी लिए आप ने कहा है कि, "ये शत्रु थोड़ी देर तक चुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ट नहीं होते । ये विष-द्वारबड़े दुस्तर हैं। ऋगर ऋाप हे भगवन्, इदय में पूरे-पूरे भर जाते, तो सभी विषय आप के स्वरूप में मिल जाते श्रीर मन निर्विषय हो जाता। ईश्वरकृपा

हो गई, इस की गवाही मन देने लगता और खाली शब्द ही शब्द बंद पड़ जाते। ऐसी सूच्म-दृष्टि से देखने वाले को ही आगे लिखा अनुभव हो सकता है। "नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, चिह्न से अमृत टफ्कने लगता है, और सब प्रकार के लामों के शकुन होने लगते हैं। श्रीविद्धल की कृपा होने से मन रंग जाता है, और ईश-चरणों पर स्थिर होता है। पेट भरा-सा जान पड़ता है। इच्छाएँ मर जाती हैं और तृप्त पुरुष की डकारों के से तृप्ति के शब्द स्वमावतः निकलने लगते हैं। सुख सुख की मेंट करने आता है, मुख को तो मानों शब्दों की निधि मिल जाती है और आनद की सीमा ही नहीं रहती।

जब इतनी सूदम रीति से श्रात्म-निरीच्चण किया जाता है, श्रपना राई-सा दोष भी पहाड़-सा नज़र श्राता है श्रीर श्रपने सद्गुण नज़र के सामने नहीं ठहरते, तभी असली अनुताप होता है, तभी जिस बात की ली लगी हो. उस के लिए चित्त बिल्कल अधीर हो उठता है और मुख से ऐसे शब्द निकृलते हैं कि ''मगवन् आप को बार-बार याद दिलाने के लिए कहता हूँ कि मेरा भाव कैसा है। जो दिन बीत गए वे फिर नहीं आते। आने वाले दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ आशा है। गुगावगुगों के त्राघातों से दिल घवरा रहा है। तुम्हारा कुछ भी ब्रासरा नज़र न ब्राने के कारण चित्त ब्रधीर हो गया है। ब्राग लगे इस अधीरता को ! आप तो हा भगवान और इस है बिल्कुल अधीर ! ऐसी दीन स्थित में कितने दिन ठहरे रहें ! अब तो यहाँ से अनुभव के साथ सुक्ते खुड़ाना ही चाहिए। मैं अपने स्वभाव के कारण बिल्कुल थक गया। अब तो क्रुपा कर मुक्ते घीरज दीजिए। बड़े प्रेम से गले लगा कर मेरे सब जलते हुए अंगों को शीतल की जिए। अमृत की दृष्टि से मुक्ते देख मेरा घवराया हुआ जीव शांत कीजिए। मुक्ते उठा कर गोद में लीजिए और अपने पीतावर से मेरा मुखं पोछिए। मेरी ठाड़ी पकड़ कर मुक्ते समकाइए । प्यारे पिता जी, अब तो तुकाराम पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए।" ऐसी अनुताप भरी अधीरता के बाद परमात्मा दूर नहीं ग्हता। हृदय में निवास करनेवाला वह हृदयेश्वर चित्त को शांति देता है, सब इंद्रियों को तृष्त करता है, वासनात्रों के। नष्ट कर डालता है, काम-कोधादि को सुलाता है, सिंदच्छात्रों के। जागत करता है, दुानया भर में आतम-त्वरूप दिखलाता है और शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, श्रीतोष्ण इत्यादि द्वंदों के। दूर तथा आत्मानंद में निमम कर देता है। धन्य हैं वे भगवन्नक जिन्हें इस प्रकार ईश्वर-रूप की प्राप्ति हुई है तथा धन्य हैं वे लोग जिन्हें ऐसे भगवन्नकों के मुख से उन की अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ऐसे जड़ जीवों के। यद्यपि वह सौमाग्य न मिलता हो, तथापि वही अमृत हमारे लिए अद्यापि मौजूद हैं। पर फिर भी यहाँ न तुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा। किंद्र जब तक अर्थ वही है, तब तक शब्दों के। महत्व नहीं। अमृत सोने की कटोरी से पीजिए, हाथ की प्याऊ से पीजिए या पत्ते के दोने से पीजिए। यीने वाले के। समान लाम होता हैं।

## एकादश परिच्छेद : आत्मानुभव

श्रांख श्रीर कान में चार श्रंगुल का श्रंतर होता है। पर यही श्चांतर श्राँखों-देखी बात में श्रीर कानों सनी बात में कई राना बढ जाता है। कारण जिस वस्तु के देखने का अनुभव आँखों द्वारा होता है उस का कितना भी वर्णन कोई क्यों न करे. उस की यथार्थ कल्पना नहीं हो पाती । यह देखने के विषय में हुआ । यही बात उलटा कर कानों के विषय में भी कही जा सकती है। यथा किसी गाने की मह-फिल का चल-चित्र देखा जाय तो वह अनुभव तथा महफिल का दृश्य अपनी ब्राँखों न देखे भी उस में का संगीत सनने वाले का मान-विषयक अनुभव विलक्कल भिन्न होगा। सारांश यह कि जिस विषय का श्रानभव जिस इंद्रिय से श्राता है, वही इंद्रिय उस का श्रानुभव करने में समर्थ होती है, दसरी नहीं । श्रीर तो क्या. वोलने की श्रीर चखने की दोनों कियाएँ एक ही जीभ करती है। पर वहीं जीम किसी मधर चीज का श्रास्वाद ले कर उसी का वर्णन यदि करने लगे. तो वह मी उस काम में असमर्थ हो जाती है। इस का कारण यही है कि मन को प्राप्त हन्ना त्रानुभव वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता। इसी को लच्य में उस्य कर गुसाई जी ने कहा है कि "गिरा श्रनयन नयन बिनु बानी" अर्थात जिस में वर्णन करने की सामर्थ्य है वह वाणी देख नहीं सकती श्रीर जो नेत्र देख सकते हैं, उन के पास बोलने के लिए वासी नहीं है। पर ऐसा होते हुए भी प्रत्यत्त अनुभव ले कर उस का वर्णन करने वाले श्रीर केवल सुनी-सुनाई या पढ़ी-पढ़ाई श्रनुभूत बातों का बयान करने वाले में बड़ा फर्क होता है। उदाहरसार्थ खाने के अनुभव की ही बात लीजिए । मान लीजिए, एक मूखा श्रादमी केवल पुस्तकें पढ़ कर या पेट-भरे लोगों की बातें सुन कर पेट भर खाने के सुख का वर्णन कर रहा है। वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, उस की वर्णन- शकि कैंदी भी ज़बरदस्त क्यों न हो, पर उत के इस अनुभूत वर्णन की अपेचा, पेट भर खा कर अपरे हुए आदमी की केवल एक डकार, उस सुख की कल्पना श्रोताओं को अधिक दे सकती है। अनुभव की बात कुछ और है। श्रोसमर्थ रामदास स्वामी जी की भाषा में कहा जाय तो 'सिवाय अनुभव के बोलना ऐसा है, मानों कुत्ता मुँह फाड़ भूँकता है।' अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता संसार को इसी लिए अधिक है। उस की एक नज़र, उस का एक स्पर्श, उस का एक शब्द एष्ठ-भर उपदेश से अधिक क्रोमत का है। श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभृतिपर उद्गारों का इसी में महत्व है कि ब्रह्मानंद की कल्पना का उद्गार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति मली-भाँति कर देते हैं।

कल्पना की जिए कि एक बड़ा बीमार आदमी है। बीमारी से बेचारा कँदरा गया है स्रोर कई दवाइयाँ करके थक गया है। दैव-वश कहिए या उस के उद्योगवश कहिए, उसे एक ऐसा रसायन मिल गया कि उस की काया नीरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से श्रारोग्य मिल गया। ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस के मुख से किन विचारों का सब से ऋधिक उचार होगा। सब से पहले तो वह बड़ी खुशी मनावेगा श्रीर फिर श्रपनी नीरोगता का वर्णन करेगा। वह दवाई कहाँ से और कैसे मिली, उसे तैयार कैसे किया. श्रनुपान क्या था पथ्य क्या किया, इत्यादि बातें यदि वह बार-बार कहे, तो श्राश्चर्य ही क्या है ? मामूली रोगी पुरुष की यदि यह बात हो मवरोग-सी बोमारी, श्रीतुकाराम जी-सा मरीज़, श्रीविद्वल-नाम का रसायन श्रीर ब्रह्मानंद-रूपी श्रारोग्य की प्राप्ति—तो इस के विषय में कहना ही क्या है ! इस रसायन का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं "प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के भागों को ग्रटा कर यह उत्तम रसायन बनाया । ज्ञानामि पर उसे खूब ब्राँच दे कर कड़कड़ाया । जब ब्रह्म में उस का रस पूरा-पूरा मिल गया, तो प्रतीति-रूपी मुख से उस का सेवन

किया। बड़ी साधना से हर एक खुराक के साथ उस का ध्यान रक्खा। तब वह रस सब शरीर में समरस हो गया । सब काया सख से भर गई। अब तो तकाराम के आठों अंगों को आरोग्य-प्राप्ति हो गई। अब तो वह श्रात्म-रंग में रँग गया।" इस रंग में रँगे जाने की देह-स्थित भी आपने क्या अच्छे प्रकार से बखानी है ? आप कहते हैं "हृदयस्थ निशानी पहचान कर चित्तवृत्ति स्थिर हो गई। प्राण-वायु लँगड़ा गिर पडा। अधखले नेत्र तेज से चमचमाने लगे। गला भर आया। शरीर भर में रोंगटे खड़े हो गए। मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि कहीं बाहर श्राना-जाना ही भूल गयां । जिघर देखो उघर नील-वर्ष का प्रकाश दीखने लगा । जिह्ना को अमृत-पान होने लगा । आनंद पर ग्रानंद की हिलोरें श्राने लगीं श्रीर प्रेम से डोलता हुश्रा तुकाराम श्रद निश्चय-पूर्वक परमात्मा में लीन हो गया।" "श्रीपांड्रंग की कृपा से सब संदेह और बुद्धि-भेद दूर हो गए। अब तो जीवशिव की शया श्रानंद से सजाई गई। तुकाराम ने उस पर श्रारोहण भी किया। श्रव उसे निज-रूप की नींद लग गई और अनाहत ध्वनि के गीत उस की नींद्र न खुलने के हेतु गाए जाने लगे।" "अब तो जिघर देखो उघर प्रेम का सुकाल हो गया है। रात-दिन प्रेम का सुख लूट रहे हैं। सब दु:खों से छुटकारा पा कर सब प्रकार के श्रम दूर हो गए। इस दुनिया में अब तेरा-मेरा भाव नष्ट हो गया । अब पांहरंग ही पांहरंग रह गया। सब अलंकारों से अब इम सज गए और सबों से अधिक सुहावने दीखने लगे। अब तो तुकाराम ऐसे सुदैवी का दास बन गया है कि उसे किसो श्रीर की श्रास नहीं रही"। "श्रव तो प्यास प्यास को पी गई और भूख को भूख ने खा डाला। श्रीविद्धल ने ऐसी तलाशी ली क जहाँ का तहाँ नहीं हो पाया। वासना को अब वासना ही नहीं बची और चंचल मन तो श्रीविद्वल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा। जीव की भूल जीव ने पहचान ली। यदि अब कुछ बाक्की बचा है तो वह है एकांकी तुकाराम।"

यह भव रोग क्या है ? इस जगत में जितनी चोज़ों का इंद्रियों को ज्ञान होता है, उन के नाम और रूप को छोड़ उन का स्रांतर्गत तत्व न पहचानने से मनुष्य माया के फेर में पड़ता है श्रीर यह मेरा वह तेरा इस प्रकार का मेद-मान वारण करता है। बस, यही मन-रोग है। यदि यह सत्य हो, तो जिस रसायन का तुकाराम जी ने वर्णन किया वह श्रीर कुछ न हो कर सृष्टिगत सब पदार्थों का मूल-तत्व श्रीर स्वयं श्रपने देह में प्राप्त मूल-तत्व को पहचानना श्रीर दोनों में भीद नहीं, अभेद' जानना हा है। इसी को सर्वात्मकता कहते हैं। चर. ब्राचर. सब वस्तुत्रों में एक ही तत्व भरा हुत्रा है। हमारी भ्रम-बुद्धि द्वेत भाव निर्माण करती है जो असली वस्तु का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का वर्षन तुकाराम जी के स्वानुम्।त पर उदगारों में कई बार आया है। आप कहते हैं "किसी सर्वज्ञ ने हाथ में रस्सी ले कर किसी अज्ञानी पुरुष को डराया कि वह साँप है। पहले तो वह डर गया । पर असली बात यानी डोरी का ज्ञान होते ही दोनों को भी डोरी एक सी ही जात होने लगी। हे हरे, तुम हम में भी इसी प्रकार का मेद पड़ गया था। मृगजल की बाद में मैं अपने को बहता समक उस बाद को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले की हँसुली, हाथ का कड़ा श्रीर पिर का फूल, ये तो सब श्रलंकारों के नाम-भेद हैं। पर यदि ये सब ऋलंकार गलाए जावें तो इन का नाम दूर हो कर यह सब एक ही सोने के रूप में आवेंगे। बाजीगर जैसे पर का कबूतर कर दिखलाता है, उस तरह तुकाराम को तो कृपा कर न भुलाइए।" "मिश्री और चीनी केवल नाम और रूप में ही भिन्न हैं। पर मिठास दृष्टि से देखा जाय तो दोनों में क्या फेर है ? इसी प्रकार हे पांडरंग, तुम में श्रीर हम में क्या फर्क है ? फिर 'यह मैं' 'यह मेरा' इत्यादि प्रकार से दुनिया को क्यों फँठाऊँ ? पैर, हाथ, नाक और छिर में एक ही सोना श्रलग-श्रलग गहनों के नाम श्रीर रूप से पहना जाता है। पर आँच में गलाने के बाद उन में क्या मेद रह जाता है ? जब तक आदमी

सोते-सोते सपना देख रहा है, तभी तक उस स्वम के लाम-हानि से वह
खुशी मनाता है या सिर पीट कर रोता है। पूर्णतया जाग जाने पर
दोनों बातों का सुख-दुःख एकदम दूर हो जाता है। "यही जाननेवाला
पुरुष पंडित है श्रीर कोई भी यदि श्रहंकार दूर कर विचार करे, तो
उसे यह ज्ञान सहज में हो सकता है। जब सभी लोग श्रात्म स्वरूप में
दीखने लगते हैं, तो उन के गुणों या दोषों की श्रोर दृष्टि जाती ही
नहीं। नाले का पानी समुद्र में मिल जाने पर श्रव उस में नाले के गुण
दोष कहाँ रहे १ वह तो श्रव समुद्र-रूप ही रहेगा। उसी प्रकार तुकाराम महाराज के मन का मेद नष्ट हो जाने पर फिर दुःख कहाँ से
बना ? जिधर देखों उधर उन के लिए सुख ही सुख हो गया।

इस प्रकार की सर्वात्मता मन में दृढ होने के बाद यदि उपासना में कुछ अर्थ बाह्यदृष्टि से न रहे तो कुछ आश्चर्य नहीं है। फलवाले पेड के फूल का महत्व तभी तक है, जब तक उस फूल का रूपांतर फल में नहीं हुआ। फल दश्य होते ही फूल अदृश्य होने का दुःख नहीं होता । उसी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्ण ज्ञान हो गया, तब फिर पूजन करने वाला पूजक, पूजन के साधन और जिस का पूजन करना हो वह पूज्य परमेश्वर तीनों बातें एक ही हो जाती हैं। फिर तो ऐसा जान पड़ता है कि किस का उपासना करूँ और करूँ भी तो उस में मेरा क्या है ? तुकाराम महाराज पूछते हैं, "हे केशवराज, मेरा यह तों संदेह अब मिटा दो कि आप का पूजन कैसे कहूँ ? अगर जल से तुमें नहलाऊँ, तो जल तुम्हारा ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष क्या है ? चंदन की सुगंध श्रीर सुमनों का सुबास तुम्हारा ही होने के कारण, मैं दीन श्रव श्राप पर क्या चढ़ाऊँ ? दिच्छा दूँ तो घात मी ब्रह्म ही है। स्त्रगर भजन करूँ, तो सब शब्द ॐकार रूपी नाद ब्रह्म ही हैं और ग्राप से सब पृथ्वी भरी होने के कारण नाचने को भी खाली स्थान नहीं। फलदाता तो तुम्ही हो, तांबूल, दिस्णा भो तुम्हीं हो, तो अब बतलाइए कि आप का पूजन कैसे करूँ ?" और एक अमंग में श्चाप कहते हूं 'श्रव तो मैं न पाप मानता हूँ न पुरुष, न सुख या न दुःख। हानि-लाम की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गईं। ज़िंदा रहते भी मैं मर गया । मेरा त्राप पराया भाव नष्ट हो गया । संसार का मूल उच्छिन्न हुआ। श्रव तो जात, श्रिवकार, वर्ण, धर्म किसी का भी ठिकाना न बचा। सच-मूठ, जन-बन, अचेत सचेत इत्यादि देवों के लिए स्थान ही न रहा। सब देह श्रीविद्धल के चरणों पर जब मैंने समर्पण किया, तभी मेरी सब प्रकार की पूजा पूरी हो चुकी" "अब तो कुछ काम ही न होने से मैं पूर्णतया निष्काम हो चुका । अव तो त्राग्रह-पूर्वक कोई काम न कर निश्चल बैठ जो बने वही काम करूँगा। कुछ न कुछ छंद ले कर दुनिया बड़े मज़े से दुःख करती है। इस लिए तकाराम अब दुनिया से अलग हो कर बिल्कुल अकेला रहा है।" ''बस इस नामरूप की उपाधि का जितना दाग़ लगा उतना बहुत है। अब ज्यादा दुःख अपने पास न आने देंगे। फिर-फिर से कीचड़ में हाथ भरना और घोना किस काम का ? यह कहना तो चलते हुए मार्ग में विन्न डालना है। ईश्वर ने क्या नहीं कर रक्खा ? वह सब तो अपने ही पास है। तुकाराम का अहंकार जाते ही उस की आप पर भावना नष्ट हो गई।" यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अवंत में अग्राप कहने लगे कि "अब तो दिवाला निकल गया और देव का काला हो गया। श्रव कुछ, बोलने का काम ही नहीं। मन का मन में विचारना है। सब बोरियाँ समेट कर दूकान बढ़ा दिया है श्रीर भीतर बत्ती जला दी है। अब तो घर के घर में ही हिसाब करता हुआ तुका-बाम बैठा रहेगा।" देही रूपी घर छोड़ अब बाहर ईश्वर हूँढ़ने की ज़रूरत ही न रही । श्रव श्राप लोगों से भी उपदेश करने लगे कि "घर में तो देव है और अभागा फजून घूम रहा है। देव को मन में देखता नहीं, घूम-घूम कर तोरथ के गाँवों में उसे हूँढ़ रहा है। मृग की नामि में तो कस्तूरी रहती है, पर उस के सुवास की खोज में बन बन मारा फिरता है। जैसे शक्कर का मूल ईख, वैसे ही देव का मूल देह। दूघ में ही मक्खन है, पर लोग उसे मथना नहीं जानते। तुकाराम तो ऋज्ञ लोगों से यही कहता है कि इस मथने की किया को जानो और देह में ही देव को पहचानो।"

यह मंथन-विवि सहज तो है नहीं ! गन्ने का शक्कर बनाना आसान नहीं है। पर हाँ यदि कोई प्रयत्न करे तो यह बात शक्य तथा सुसाध्य है। इस के लिए देत-बुद्धि का नाश होना चाहिए। देह, बुद्धि, तथा संसार की लालसाएँ साफ़ छूट जानी चाहिए । संसार छोड़ने की आव-श्यकता नहीं, पर उस की आस, उस का मोह, उस विषय का आग्रह ख्रुट जाना चाहिए । अगर मनुष्य को डर रहता है तो केवल इस देह-दुःख का तथा इस देह से संबद्ध अन्य जनों के दुःखों का, इस लिए प्रथम देह-बुद्धि का नाश करना चाहिए। इसी लिए "हाथ में लाठी ले कर तुकाराम देह के पीछे पड़े। जहाँ ब्रादमी जलाए जाते हैं, ऐसे मसान में भी उसे ले जा कर सुलाया। जितने सुखों का उस ने उपभोग कर लिया था, उन सबों का बदला निकाला। यह सममा कि सुख-दुःख मोगने वाला परमेश्वर है, श्रीर इसी समम को दृढ़ कर डर को अपने पास तक फटकने न दिया। इस प्रकार दिव्य कर मन को जब इद किया तभी सच अनुभव को प्राप्ति हुई।" "अगर यह द्वेत-बुद्धि नष्ट हो, तो बाक्की सब हिर ही हिर बचा है। फिर उसे ढूंढ़ने के लिए कहीं अपने से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर यह जानने के लिए मन से ही मन को बंद कर डालना चाहिए। जानकार शिकारी शिकार की पहिचान कर के ही शिकार करता है। पहले तो इस बात का विचार मन ही मन में करना चाहिये कि यह देह सच है या मिथ्या। जहाँ देह ही सच नहीं वहाँ देह-संबंध के कारण फैला हुआ संसार भी सच नहीं है। यह तो किसी चोरं को डराने के लिए खड़ी की हुई आकृति का-सा है जिसे वह रखवाला समम रहा है। इस लिए तुकाराम लोगों को जता कर कहते हैं कि फ़ज़्ल न टटोलो । तुम्हारे शरीर में ही परमेश्वर है। ज़रा श्राँखें खोल कर देखो।" जब एक बार

श्राँखें खुल गईं श्रीर देह तथा संसार का मिथ्यात्व मन में हट भाव से जम गया तो फिर वंध्या स्त्री की संतात-सी मिथ्या संसार-कल्पना वाधा नहीं दे सकती। फिर तो यह बात ऐसी श्रसंभव है जैसे सूर्य-बिंव में श्रॅंचेरा होना या मृग-जल से श्राकाश का भींग जाना। पूर्ण प्रकाश का सुखं भोगनेवाले उस पुरुष के सम्मुख हश्य वस्तुश्रा का श्रामास जरा भो नहीं ठहर सकता। उस चैतन्य-स्वरूप पुरुष को भोग, भोग्य श्रीर भोका का त्रिपुटी भी नहीं सता सकती। तुकाराम के भी इसी ब्रह्मानंद में मझ हो जाने के कारण उस की श्राँखा का श्रव संसार का दचरा दिखता नहीं है।"

जब इस प्रकार देह-बुद्धि छूट जाती है, प्रपंच मिथ्या जान पड़ता है, तब मनुष्य स्वाभाविकतया वेफ़िक बन जाता है। फिर यांद किसी चीज़ का नाश भी हो जाय तो उस की उसे कुछ परवाह नहीं रहती। जो वस्तु गई वह कृष्णार्पण हुई, यही उस का भावना हो जाती है। इसी को वह सहज सेवा समकता है। जो होना है वह होता ही है। लाभ या हानि मनुष्य त्र्रापने संकल्प से मानता है। पर जब उस का मन सकल्प-विकल्प-हान हो जाता है, तो उस के लिए सभी बातें पुरयकारक होती हैं। कोई उसे मारता है या कोई उस की निंदा करता है। कोई उस का पूजन करता है तो कोई उस का सन्मान करता है। परंतु वह अपने के दोनों बातों से ऋलग ही समकता है। उस के लिए दोनो बातें एक-सी ही हैं। उस को तो कल्पना रहता है कि जो कुछ होता है, दह-भोग के कारण ही होता है। श्रीर इसी लिए जो कुछ भा होता है, उसी को वह अञ्छा समकता है। उस की कल्पना से तो सभी देह-भाग की बातें कृष्णापंण ही होती है। फर दुनिया भर में उसे कोई दुर्जन ही नहीं दिखता। सभी उसे मा-बाप से ही जान पड़ते हैं। वह न किसी प्रकार की चिंता करता है न मन में भय घरता है। न किसो बात की उसे अमिलापा रहती है न किसी बात के लिए वह दरसता है। दुनिय भर से वह .खुश रहता है ऋौर दुनिया भी फिर उसे निबाहती है

जनता में वास करने वाला जनार्दन उसे सँभालता है। इसी स्थिति को पहुँच कर तुकाराम जी ने कहा है कि "मेरे ख़ुद के वेश की ही जहाँ मुमे फ़िक्र नहीं वहाँ दूसरों के विषय में मैं कहाँ तक फ़िक्र करूँ ! जो लोग मान-सन्मान की इच्छा करते हैं, वे चाहें तो ईश्वर के पास इन बातों की याचना करें और अपने संचित कर्म में लिपटे रहें। हम तो श्रपने देह को भाग के अधीन कर मानापमान की मिथ्या कल्पना से निराले हो चुके हैं। इसी लिए फ़ज़ूल बकबक कर व्यर्थ श्रम करने की बुछ स्रावश्यकता नहीं।" इस प्रकार बरतते-बरतते "भोग में ही त्याग हो जाता है श्रौर पांडुरंग का गान करते-करते इंद्रियों का ज़ोर इस पर से ख़ूट जाता है। जब सब भार श्रीविद्वल पर ही डाला जाता है, तो चित्तवृत्ति निश्चल हो जाती है श्रौर भय, चिंता सब दूर होती है। जिस प्रकार चिड़िया का बचा मा के पंखों के नीचे दवा हुआ बैठता है, श्रीर अपनी चोंच या नखों से मा के पास से चारा पाता है और मा उस के लिए दाना ला कर उसे चराती है, उसी प्रकार तुकाराम श्रीविद्वल के चरणों पर गिर उसी के भरोसे पड़ा है।" इसी विश्वास में आप की हढ़-अद्धार्थी कि "श्रीविद्धल स्वयं सब प्रकार के दुःख सहन कर उत्तमोत्तम वस्तु ही हमें मुख में देंगे। वे हमारे पास से कमो दूर न बैठेंगे या कहीं अन्यत्र न जावेंगे। आगे पीछे रच्या करते हुए जो कुछ घात-पात हम पर पड़ें उन से हमारा रत्त्रण करेंगे। इस कहीं क्यों न रहें, हमें शंका न रहेगी क्योंकि हमारा दैतादैत भाव नष्ट हो गया है। श्रीविद्धल ने श्रव तो तुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर भीतर जहाँ देखो वहाँ विद्वल ही विद्वल भरा हुआ है। यही कारण या कि जब-जब आप के हितचिंतक आप की कुछ चिंता करते, तब-तब आप बड़ी दढ़ता से कहते कि "मेरे विषय में अब आप कुछ चिंता न करो। जिस ने यह स्थिति निर्माण की है वही उसे सँभालने वाला है। मेरी इच्छा से क्या होने वाला है ? जो कुछ होना होगा वह होगा ही। तुकाराम तो सुख-दुःख दोनों से ऋलग है।"

इस बेफ़िकी में मनुष्य उद्धत नहीं होता । उलटा विनम्न होता जाता है। जनता स्वरूपी जनार्दन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर श्रीर उसी पर विश्वास डालने पर मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उस का कोई नाश नहीं कर सकता। वह बड़ी निर्मयता से रहता है। तुका-राम जी कहते हैं "जब आग में घातु पड़ती है, तो पिघल कर उसी में लीन हो जाती है। वह स्वयं शुद्ध होती है ख्रौर उस का नाश भी कोई नहीं कर सकता। पट में बने हुए तंतुओं के अनुसार वह घातु आग में ही मिली रहती है। गर्व, ऐंठ इत्यादि बार्ते वाहरी रंग की हैं। ये सब मिथ्या हैं श्रौर बाहरी बातों की-सी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं। नदी में जब बाद आती है तब जहाँ बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं; ऐसी लहरों में भी लवे का घोंसला मज़े से रहता है। नदी का पूर उसे उखाड़ नहीं सकता। जो हाथी शत्रु-सैन्य को कुचल डालता है उसी के पैर-तले चींटी नहीं मरती। वहाँ उस का रह्म ए कौन करता है ? लोहे के घन से हीरे पर चोट मारी जावे तो वह लोहे में घुत कर ख़ुद को बचा लेता है पर बड़े-बड़े कड़े पत्थर ऐसे बच नहीं सकते । इस लिए तुकाराम का कहना है कि लीनता ही सब बातों में सार है, ब्रौर खासकर भवसागर पार उतारने में वही समर्थ है। सिर पर बड़प्पन का भार लेनेवाले डूव मरने के ही लायक हैं।,, माया श्रौर ब्रह्म के स्ताड़े में माया से खुटकारा पाना हो, तो लीनता के सिवा श्रीर कोई श्रच्छी तरकोव नहीं है। ब्रह्म ग्रीर माया एक-दूसरे से ऐसे संबद्ध हैं जैसे शरीर श्रीर छाया। छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह सकतो। तोड़ कर उसे शरीर से अलग करना भी असंभव है। पर यदि शरीर ज़मीन पर नम्र हो कर दंडवत् गिर पड़े तो छाया उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार मंसाररूपी परमेश्वर में लीन होते ही मेद-माव की माया सहज में दूर होती है। ऐसे लोन पुरुष को फिर भय कारे का ? तुकाराम जी ने कहा है कि "भय को तो अब हमारे चित्त में स्थान ही नहीं। जी-जान से श्रात्म-समर्पण करने पर डरने का क्या कारण है ? अब तो हम जो-जो करेंगे वही ठीक है । दिन काटने के लिये कुछ न कुछ करते ही रहेंगे और जीवन का काम पूरा करेंगे।

श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारों में जो कहीं-कहीं ऋभिमानावेश दोखता है वह इसी निर्मीकता पर निर्मर है। सर्वात्मकता के कारण संसार से एक रूप हो देत-मान से जो मुक्त हो गया उस के लिए काल भयानक नहीं है। काल जगत् को दो स्वरूगे में डराता है। एक तो परिस्थित के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल कहते हैं। दूसरा मृत्यु के रूप में। परंतु ये दोनों रूप श्रीतुकाराम जी के-से मुक्त पुरुष को डरा नहीं सकते । आप ने तो साफ साफ कह दिया कि "काल जगत् को खाता है, पर इम लोग उस के भी सिर पर पैर रखते हैं। हमारा नाच देख कर वह ठहर जाता है श्रीर हमें डराने के बजाय हमें संतप्ट ही करता है। जगत को खाते-खाते उस की जो भूख शांत नहीं होती वही हरि के गुरा सुन कर तप्त हो जाती है और उस की संतप्त वृति घीरे-घीरे शीतल हो जाती है पाप-पुर्य के विषय में त्राप के उद्गार सुनिए। आप कहते हैं "हम विष्णुदास दुनिया में ऐसे पढ़े के हाथ फिराते हैं कि न पाप हमारे शरीर को स्पर्श कर सकता है न पुराय । सदा सर्वदा इम निर्मय रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही हमारा सब भार उठाया है। जिस सर्व-शक्तिमान ईश्वर ने कलि-काल को निर्माण किया, उसी के श्रांकित होने के कारण हमें उसी का बल है। इस तो ऐसे जबरदस्त हैं कि ईश्वर के श्रविरिक्त हमें दुनिया में कुछ दीखता ही नहीं।" "कैसे श्रानंद से इधर-उधर बाजे बज रहे हैं. क्यों कि अहंकार को जीत और उस का सिर काट हम ने उसे अपने पैरों तले कुचल डाला है। जहाँ काल का ही कुछ चलता नहीं वहाँ दसरों की बात ही क्या ? अब बैकुंठ को जाना कुछ कठिन नहीं है।" ऐसी प्रवल भावना रखनेवाले पुरुष के ही मुख से निम्नलिखित उदगार निकल सकते हैं। "श्रब तो मज़बूती के साथ कमर बाँध कर कलिकाल का सामना कर चुका हूँ। भवसागर के ऊपर पैरों पार करने

के हेतु पुल बना डाला है। श्राश्रो, छोटे-मोटे नर या नाश्यो, श्राश्रो। कुछ फिक न करो कि तुम किस जाति के हो। यहाँ तो न किसी प्रकार का विचार करने का कारण है, न किसी तरह की चिंता। जप, तप, करनेवाले लोग व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। परंतु यहाँ तो मुक्त या मुमुद्ध दोनों प्रकार के लोगों को इजाज़त मिली हुई है। नाम का पूरा विल्ला ईश्वर ने यहाँ मेजा है श्रीर उसी विल्ले को धारण करनेवाला यह तुकाराम यहाँ श्राकर श्राप को पुकार रहा है।"

इन उद्गारों से पाठकों को श्रीतुकाराम जी महाराज के विषय में यह बात सफ्ट हो जावेगी कि जिन साधन से उन्हों ने इतनी उन्नता-वस्या प्राप्त कर ली, उस साधन को उन्हों ने आखीर तक न छोड़ा। उपासना के स्वरूप में शिथिलता त्राते हुए भी नाम-स्मरण तथा ईश-भक्ति के विषय में आप अटल ही बने रहे। देव और भक्त एक रूप होते हए भी भक्त अपने आनंद के लिए अपने को भक्त-स्वरूप में ही सममता है, और परमेश्वर का नाम-स्मरण करता ही रहता है। जो लोग देव-भक्त की एकता का ज्ञान होने पर नाम स्मरखादि साधनों को मिथ्या सममते हैं, उन को मिथ्या ठहराने के हेतु श्रीतुकाराम जी ने मिथ्यात्व का भी मिथ्यात्वं दिखलाते हुए यो उत्तर दिया है। श्राप कहते हैं कि यद्यपि हँसना, रोना, गाना, नाचना, भजन करना सब भूठ हैं; मेरा-तेरा समक्त कर श्रिममान का बोक्त उठाना भूठ है; भोगी, त्यागी, जोगी सभी कुठ हैं, तथापि कुठा तुकारामं कुठे परमेश्वर की फूठी स्तुति करने में भी फूठा आनंद उठाता है। अर्थात् जी लोग इसे मूठ सममते हैं, उन्हें इस मूठे भजन के लिए तुकाराम पर मूठा त्राच्चेप करने का क्या कारण है ? इस नाम-स्मरण के त्रानंद की स्रोप को ऐसी चाट लगी थी कि स्राप उस से कभी अघाते ही नहीं ये। श्राप कहते, "खाई चीज़ें ही खाने के लिए जैसे जी ललचाता है, मिले हुए प्रेमी जन से फिर-फिर मिलने के लिए जैसे जी तइपता है, वैसे ही श्रीपांडुरंग के विषय में तृष्ति नहीं मिलती। जितनी ही उस

श्रानंद की प्राप्ति होती रहती है, उतनी ही श्रमिलाषा बढती जाती है। इंद्रियों का सुखोपभोग-सामर्थ्य यक जाता है; पर फिर भी मन की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती है।" त्राप समसते थे कि जब सारा जीव नारायण को समपर्ण किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुष्य के पास हो. उतेनी शक्तियों से उसी श्रीपति की सेवा करनी चाहिए। त्राप स्वयं जैसे इस काम में आनंद मानते थे, वैसे ही आप सममते थे कि ईश्वर को भी इस में आनंद मिलता है। और तो क्या संसार-निर्माण करने का कारण भी स्नाप यही समझते थे। मनुष्य इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता है कि दर्पण का रूप मिथ्या है। पर जैसे इस बात को खूब जानते हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से उसे संतोष होता है. वैसे ही आप का मत है कि ईश्वर ने भी अपना ही स्वरूप देखने के लिए इस जगत् को निर्माण किया। बचा जिस प्रकार एक ही काठ के बने हए बाघ और गाय के साथ भिन्न भाव मान कर खेलता है. उसी प्रकार ईश्वर श्रीर भक्त एक रूप होते भी श्राप को ईश्वर-भक्ति करने में त्र्यानंद त्र्याया करता और इसी त्र्यानंद-प्राप्ति के लिए श्चाप श्रनेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे। श्चाप के मता-नुसार मुक्त पुरुष वही है, जो बंधन से मुक्त हो कर भी आपनंद से ईश्वर-भक्ति करता है। स्रिभिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही स्राप ईश्वर का सहज पूजन सममते थे। इसी लिए आप जो दृसरों को उपदेश करते, उस के भौ विषय में श्राप की यही घारणा थी कि "पाणि-मात्र के श्रांतर्याम में निवास करनेवाला श्रीहरि ही मेरे मुख से मुक्ते बुला रहा है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि किसी भूत का देख या मत्सर न करना चाहिए । श्रीर इसी विचार से तुकाराम समस्तता है कि लोगों को हित की बातें सिखाने में कुछ दोष नहीं है।'' वास्तव में ऐसे ही पुरुष उपदेश देने के श्रिधिकारी होते हैं श्रीर यदि लोगों पर उपदेश का कुछ अपूर पड़ता है, तो इन्हीं अधिकारी पुरुषों के किए हुए उपदेश का परिणाम होता है।

लोगों के लिए श्रीतुकाराम जी महाराज ने जो हितकर उपदेश किया है, उस का विचार श्रीम परिच्छेद में किया जावेगा। यहाँ पर श्राप के स्वानुभृतिपर उद्गारों का विचार करते समय श्राप के ईश्वर के पास जो वर-याचना की है, उसी का उल्लेख कर इस परिच्छेद को समाप्त करें। इस संसार में रहते हुए श्राप ने ईश्वर से यही माँगा है कि "महाराज, कृपा कर के श्रपनी प्रीति की पहचान दे कर मेरे मन को श्रनजान कर दो। फिर तो मैं संसार में ऐसे रहूँगा जैसे जलमें कमल का पत्ता। निदा-स्तुति इत्यादि सुन कर भी न सुनूँगा श्रीर योगिराज का-सा उन्मनावस्था का श्रनुभव लेते हुए श्रानंद से रहूँगा, स्वप्त से जागा हुश्रा श्रादमी जैसे स्वप्त-सृष्टि को नहीं देखता, वैसे ही यह प्रपंच मेरी दृष्टि को दिखते हुए भी न दिखे। जब तक ऐसा न हुश्रा, तब तक जो कुछ कर रहा हूँ, सब तकलीफ़ ही तकलीफ़ है।" परमात्मा ने श्रीतुकारामची को तो यह वर प्रदान किया। पाठकों को भी वह यही वर प्रदान करें!

## द्वादश परिच्छेद : सदुपदेश

जैसी बानी वैसी करनी—श्रद्धा उस पर जड़ती है। कियाश्रन्य वाचाल विषय में जमी हुई भी उड़ती है॥ जैसा कहता वैसा चलता—लोग उसे ब्रादरते हैं। ऐसे ही उपदेशक को जन सभी एक से डरते हैं॥

यदि दुनिया में सब से सहल कोई काम है तो वह है दसरों की उपदेश करना । कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश करने के लिए किसी विशेष सामर्थ्य या ऋधिकार की आवश्यकता है। जीम उठाई श्रीर लोगों से कहने लगे, 'यों करो, यों करना चाहिये, यों न करना चाहिए इत्यादि। इर एक मनुष्य अपने तई खुद को दूसरों का उपदेशक होने योग्य सममता ही है। उपदेश के समय वह इस बात का बिल्कल विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्या करता है या कर रहा है। जो बातें वह दूसरों को सिखाता है, उन का वह स्वयं श्राचरण तो करता ही नहीं, वरन् बहुधा उस के बिल्कुल विरुद्ध उस का श्राचरण होता रहता है। श्राज जिधर देखो उधर ऐसे हजारों उपदेशक मिलेंगे जो स्वयं असत्य बोलते हए सत्य की महत्ता सममाने की चेष्टा करेंगे, स्वयं सब प्रकार से इंद्रिय-सुलों में लोट-पोट रह कर दूसरों को इंद्रिय-सख का त्याग करने का पाठ सिखावेंगे । हमारा समाज ऐसे वाक्पंडितों से भरा हुआ है, और जहाँ देखो वहाँ उपदेश-वाक्य बराबर कानों में गुँजते ही रहते हैं। पर इस सब का परिसाम क्या होता है ? इतने उपदेशकों के उपदेश करने में कटिबद्ध रहते हुए भी इस जहाँ के तहाँ श्रीर ज्यों-के-त्यों हैं। इस का कारण केवल यही है कि उपदेशकों का काम श्रयोग्य लोगों के हाथों में पड़ा है। लोगों की निंदा करना, उन के दोष दिखलाना बड़ा श्रासान है। पर श्रांतर्मुख दृष्टि रख कर उन्हीं कामों के विषय में अपने पैरों तले क्या जलता है. इसे पहचानना बड़ा

कठिन है। श्रीतुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे। उन की वाणी में अनुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ी श्रोजस्विनी थी श्रीर उस का श्रोतृगर्गो पर प्रभाव भी ख़ूब पड़ता था। स्वयं श्रानेक-कष्ट सहन करने के कारण उन के सच्चरित्र के विषय में लागों को पूरी पूरी दिलजमई हो चुकी थी। लोगों का दृढ़ विश्वास हो गया था कि श्राप जे। कुछ कहते, सचमुच लोगों के ही हित का होता श्रीर उसे कहने में लोगों के हित की छोड़ श्राप का कुछ भी स्वार्थ न था। श्रीतु शाराम जी महाराज के स्वयं सब प्रकार के स्वार्थ से उच्चतम पद पर पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्ति-विषयक स्वार्थ की किसी को शंका भी न होती थी। लोग जान चुके थे कि केवल उन्हीं के हित के लिए श्राप का जीव टूट रहा था श्रीर यही कारण था कि लोग श्राप की बड़ी कड़ी-कड़ी फटकारें भी शांति से सुन लेते थे। आप के मन में किसी के प्रति देषबुद्धि न रहने से आप के शब्दों की मार किसी व्यक्ति या जाति पर न पड़ कर इमेशा व्यक्तिगत या जातिगत देाषों पर पड़ती थी। स्राप साफ़-साफ़ कहते थे कि 'भेरे बोलने पर कोई कृण कर क्रोध न करो। मैं जो कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हित के लिए है, और इसी लिए श्राप उसे शुद्ध -चित्त से सुनें। मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता हूँ, केवल बुरी बातों के देाष दिखलाता हूँ। सबों के हित के अतिरिक्त मुक्ते लाभ ही क्या है ?" श्राप का यह बचन लागों का भली-माँति समक में आ चुका था और इसी लिए आप के मुख स सदुपदेश सुनने के लिए लोग बड़ी दूर-दूर से दौड़े आते थे। इस संसार में इंद्रियों पर विजयी सब सांसारिक सुखों की ब्रोर से विरक्त ब्रौर पहले कर के पीछे उपदेश देने वाला महात्मा इचित् ही मिलता है। परोपकारी जागृत पुरुष का हृदय नींद में पड़े हुए अन्य दु:बी लोगों का देख दु:बी हाता है, और यही हृदय का दुःख हलका हाने के हेतु उस के मुख से उप-देश-स्वरूप घारण कर बाहर निकलता है। खुद का पूरा फ़ायदा होने पर भी सब लागों का कल्याण जब तक न हो तब तक परोपकारी पुरुष

की आतमा शांत नहीं हो सकती श्रीर इसी लिए कोई उसे पूछे या न पुछे वह उपदेश करता चला ही जाता है।

इसी प्रकार के सदुपदेश को श्रीतुकाराम जी महाराज ने कई बार मेव-वृष्टि की उपमा दी है। चारों श्रोर की गरमी से भूतल पर की सब ब्राईता नष्ट हो कर वहीं मेघरुप में परिशात होती है ब्रौर फिर उसी भूतल को शांत करने के लिए वह वर्षास्प में गिरती हैं। उसी प्रकार दुनिया के दुःखी जनो के दुःख देख उसी संवेदना से श्रीतकाराम जी ऐसे साधु पुरुष का हृदय पसीजता है त्र्यौर उसी पसीजे हृदय से सदुप-देश-भरे शब्दों की वर्षा होती है। ज़मीन पर पानी गिराता हुआ मेघ भूमि की योग्यायोग्यता का भेदभाव मन में रख कर नहीं बरसता। वह अपने स्वभावानुसार पानी गिराता है स्त्रीर नीचे की ज़मीन ऋपनी-ऋपनी ग्ययोतानुसार उस पानी को ग्रहण कर कहीं हरी-भरी होती है या कहीं अपने पर बूंद भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी ही रह जाती है। इसी तरह श्रीतुकाराम जी महाराज का उपदेश सार्वजनिक स्वरूप का रहता । वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के अपने उपदेश का लद्द्य नहीं बनाते थे। उपदेश सुन कर जिस में जा दोष होता उसे ही वह फटकार लगती श्रीर श्रपने श्रपने स्वभावानुसार वह उसे ग्रहण करता । श्राचार्य श्रभि-नवगुप्त जी ने उपदेश के तीन प्रकार माने हैं--प्रमु-सम्मित, सुहुत्सम्मित श्रीर कांता-सम्मत । पहले प्रकार का उपदेश राजाज्ञा की नाई कहता है "ऐसा-ऐसा करो। न करोगे तो दगड दे कर तुम से वह करवाएँगे।" सुहर्त्साम्मत उपदेश हितकर मित्र-सा स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत दोष दिखला कर उस व्यक्ति का सुधारने का यत करता है। श्रीर तीसरा प्यार करने वाली पत्नी की तरह प्रत्यन्त उस व्यक्ति का उल्लेख न कर केवल सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता है। इसी प्रकार के उप-देशप्रद शब्दों के। मम्मटाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का श्चर्य वाच्य न रह कर व्यंग्य रहता है। श्रीतुकाराम जी के उपदेश पर असंग भी इसी लिए कान्य माने जाते हैं। उन्हें पढ़ने वाला पाठक

जिस मनःस्थिति में होगा, उसी मनःस्थिति-विषयक श्राप का उपदेश उस के मन में दृढ़ जम जाता है श्रीर विना कुछ परिश्रम किए उस का मन उस सदुपदेश को प्रहण कर स्वयं श्रपने दोष दूर करने लग जाता है। श्राप का उपदेशरूपी श्रमंग-संग्रह धर्मार्थ श्रीषधालय का-सा है। सौम्य से सौम्य श्रीषधियों से ले कर तीन से तीन श्रोषधियाँ या उपायों तक सब चीजें यहाँ विद्यमान हैं। इस श्रीषधालय में एक श्रीर विशेषता यह है कि रोग श्रीर श्रीषधि दोनों का पूरा-पूरा वर्णन उस श्रीषधि के नीचे लिखा हुश्रा है। जिस मरीज़ को जो बीमारी हो, वह श्रपने रोग के मुश्राफ़िक दवा पहचान ले श्रीर उस का मज़े से सेवन करें। न कोई उसे रोकेगा,न कोई उस पर ज़वरदस्ती करेगा। इस लिए श्रव सामान्य स्तरूप के इन श्रीषधिस्तरूप श्रमंगों का विचार करें ताकि पाठकों में से यदि किसी को इच्छा हुई तो श्रपना रोग पहचान उस की दवा का वह सेवन करे श्रीर नीरोग हो जावे।

यह कहने की कोई-स्रावश्यंकता नहीं है कि श्रीतुकाराम जी महाराज का खास उपदेश हार-भिक्त का है। हार से एकरूप होने पर भी जिसे टन्हों ने खोड़ा, जिस के प्रेम में वे स्नामरण रँगे रहे, उस हार-भिक्त का उपदेश न करना उन के लिए स्रशक्य ही था। स्नाप का स्नटल िद्धांत या कि जिसे नरदेह की प्राप्ति हुई हो, उस को हार-भिक्त कर के नरदेह का साफल्य करना चाहिए। राजा हो या रंक, शूर हो या कायर, सिद्ध हो या साधक, बाह्मण हो या चांडाल हर एक को हार-भिक्त का उपदेश स्नाप ने एक ही सा किया है। नर-देह बार-बार नहीं मिलता। स्नीर किसी देह में मुक्त होना दुष्कर है। इस नरदेह में ही मुक्ति मिलना मुलभ है। कई जन्नों के बाद इस नरदेह की प्राप्ति होती है। पर इस प्राप्त से मनुष्य फूला-फूला फिरता है। उस के मन में यह विचार स्पर्श तक नहीं कर पाता कि यह नरदेह स्वपने स्वपीन नहीं है। यह हमेता स्वपने साथ एक ही स्वरूप में रहनेवाला नहीं है। जिन स्नांखों को उन की इच्छा के स्वनुसार बड़े बड़े प्रयत्नों से स्ननेक हश्य दिखाए, के

शासें हमें थोड़े ही दिन में छोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जिन बालों को सगंधित तेल लगा कर श्रीर गरम पानी से धो कर सँवारा, वे भी या तो अपना रूप बदलते हैं या हमारे पास से उड़ जाते हैं। जिस देह का पालन करने में इम दिन-रात परिश्रम करते हैं, वह भी इमारे सब कहां को अहरण कर त्रांत में नाना प्रकार के दुःखों से व्याप्त हो जाता है। त्रांत में काल की श्रोर देखा जावे, तो वह पल-पल गिनता हुआ श्राखिरी बड़ी साधने के लिए नज़र लगा कर बैठा ही है। इस स्थिति में एक दसरे की मौत देखते हुए भी मनुष्य निश्चित हो कर 'ब्राज नहीं कल कहा। कहता हुए बैठ ही केसे सकता है ? इस लिए जब तक काल का हमला हुआ नहीं, तभी तक सब काम छोड़ कर आदर-पूर्वक श्रीहरि नाम लेना चाहिए त्रीर श्रच्य मुख का भांडार भर कर, श्रपना हित साध लेना चाहिए । जब काल की मापट त्रावेगी, तब मा-बाप, माई-बहुन, स्त्री-पुत्र तुमें कोई भी खुड़ान सकेगा । इस लिए जब तक सामर्थ है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, तभी तक उठो श्रौर शीवता से श्रीपांडुरंग की शरण जान्नो । तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है । देनेवाला, दिलानेवाला, ले जाने श्रीर लिवा जानेवाला वही है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इस लिए नश्वर सुखों के हेतु शाश्वत इंज्यर-मिक को न छोड़ो। इस हरि-मिक के लिए किसी विशिष्ट अधि-कार को श्रावश्यकता नहीं। तुम चाहे जिस जाति के हो, तुम्हारे हाथों कितने भी महापाप क्यों न हुए हों, केवल मुख से नाम-स्मरण करो तो सब कुछ हो सकता है। आप ने वड़ी. अधिकारयुक्त वाणी से कहा है कि "लोगो, सुनो, अपने हित की बात गुनो, अपने मन से पंढरीनाथ का स्मरण करो । नारायण नाम गाते हुए फिर तुम्हें कुछ भी बंधन न रहेगा। भवसागर तो इसी तीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूत जायगा। कलिकाल तुम्हारी सेवा करेगा। माया-जाल के सब फंदे ख्रूट जावेंगे ्रश्रीर ऋद्धि-सिद्धि तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। सब शास्त्रों का सार यही है। सब वेदों का गुह्य यही है। सब पुराण भी इसी विचार का प्रति- पादन करते हैं। ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य, शूद्र तो क्या चांडालों को भं नाम-स्मरण का ऋषिकार है। बच्चे, ख्रियाँ, पुरुष, वेश्याओं को भं यहाँ मनाही नहीं। तुकाराम ने स्वयं इस का अनुभव किया है और जिस किसी की इच्छा हो वही इस का अनुभव कर सकता है।"

इस सल्भ-साधन का प्रचार करने के हेतु श्रीतुकाराम को बहे कच्ट उठाने पड़ें। इस सीधे-साधे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग रे जो अनेक मत-मतांतरों के काँटे फैले पड़े थे, उन्हें दूर करना अत्यंत श्चावश्यक था। इन की खबर यदि तुकाराम श्रपनी श्रोजस्विनी वार्ण से न लेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित न होता । त्राप का तो मत ही था कि "यदि पीस कर आटा अच्छा बनाना हो तो अनाज में कंक पहले बीन डालने चाहिए। खेत में उगी हुई वास जब तक न निकाली जाय तब तक खेत ऋच्छी तरह से नहीं बढ़ता है। ऋन्यथा सब काम बिगड जाता है और जरा से श्रालस के कारण श्रास्तर में केवल हाय-हाय' ही बचती है।'' इसी लिए आप ने मत-मतांतरों का खंडन किया। गाँजा पीने-वाले, मद्यपी, चेलों से वेष्टित, संत-महंतों की श्राप ने खुब ही खबर ली है। जबरदस्ती उपदेश देनेवाले, दिख्णा माँगने-वाले. विधवा स्त्रियों को ललचा कर उन के पास से द्रव्य छीननेवाले तमोगणी, पेटपूजक महंत; प्याज खानेवाले और शूद्र स्त्री को रखेली बनानेवाले ब्राह्मण पुराण-पाठक; जटा बढ़ा कर श्रपने देह में भूत-पिशाचों का संचार करा कर भविष्य कथन करनेवाले साधु; बड़े-बड़े तिलक लगा कर श्रीर ढेरों माला गले में पहिन कर भजन करनेवाले वैरागी: गेरुए कपड़े पहने हुए संन्यासी; कान फाड़ कर भीख माँगने-वाले नाथपंथी; कौड़ी-कौड़ी के लिए सिर फोड़नेवाले ऋौर लोहे की जंबीर श्रीर चमड़ा पहननेवाले मलंग; तिलक टोपी श्रीर सफ़ेद घोती पहने हुए श्राद्धांतिप्रय तीर्थवासी पंडे; मस्म लगा कर श्रीर गले में लिंग बाँघ कर घंटा श्रीर शंख बजानेवाले जंगम; इन सबों की पोल श्रीतुका-राम जी ने अपने अमंगों में खोल दी है। इन में से कुछ तो लोगों से मान-सम्मान पाने के लिए कोर-कोर कर तिलक लगाते थे, कुछ बदन पर मभूत रमा कर आँखों को मूँद पापाचरण करते थे, अन्य वैराग्य के नाम से यथेच्छ विषयोपमोग करते थे श्रीर दूसरे छाछ श्रपने शिष्यों को पिला कर समर्पित दूध सामने आते ही 'नारायस' कह उस को ग्रेंस-पूर्वक स्वीकार करते थे। कुछ लोग शारीर में देवता श्रों का संचार करा कर लोगों को भुलाते थे। इन के विषय में तुकाराम जी पूछते "यदि देव इन के अधीन होता तो ये भीख क्यों माँगते, और इन के बाल-वच्चे क्यों मरते ?" इन्हीं के साथ ब्रह्म-ज्ञान की बातें कह कर र्भाक्त का उच्छेद करनेवालों पर भी श्रीतुकाराम जी ने अच्छी फटकारें लगाई हैं। ब्रह्म-ज्ञान कहने की बात नहीं है अनुभव करने की है। मुख से ब्रह्म-ज्ञान की बात कहें मन में धन की तथा मान की अभिलाषा धरें। ऐसे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहने में भी कसर न रक्खी कि धिकार है इन लोगों को जो केवल अपनी वाखी को कष्ट दे कर लोगों से तो ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं ख्रौर स्वयं ख्रनाचार करते हैं। स्त्राप प्रश्न किया करते थे कि यदि सब ब्रह्म स्वरूप है श्रीर बिन ब्रह्म के एक भी स्थाब खाली नहीं है तो देवता की मूर्त्ति में ही ब्रह्म क्यों नहीं है ?" पर जिस के मन में भाव नहीं उसे कहाँ तक समसाया जावे। ऐसे सब लोगों से आप का साफ़-साफ़ कहना था कि "धत्रा पिला कर लोगों ं को न लुटो । अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर पहले उन्हें अपने काबू में लाखा। निश्चय से चलो, जैसा बोलो वैसा करो, पेट भरने की विद्या और परमार्थ की गटपट न करो और आत्मवंचना कर लोगों को न भुलास्त्रो । निष्काम-भजन से हरि-प्राप्ति कर लो स्त्रौर फिर उस के गुसानुवाद गाते ही रहा। ज्ञान का ढांग न फैलास्रो, सगुस-भक्ति का संवन करो ख्रौर जब तक तद्द्वारा विद्धि प्राप्त न हो ख्रद्वेत की बातें न करो। इस प्रकार खुद तरा और दूसरों को तारो।'' कमी सौम्य श्रीर कभी कठोरभाषा में इन सब लोगों को श्रीतुकाराम जी महाराज इसी आशय का उपदेश करते थे।

दंभ पर आप की बड़ी कड़ी नज़र थी। यह पहले कहा गया है कि व्यक्तिगत विषय में आप थोड़े से दंभ के पद्ध में थे। परंतु मन में राम न रहते हुए भी राम-नाम की माला एकांत में फेरने के योग्य ही दंभ आप चाहते थे। क्यों कि आप की हुद श्रद्धा थी कि ऐसा करने से घीरे-घीरे चित्त शुद्ध होता है। पर साथ ही दंभाचार कर लोगों को फँसानेवाले दांभिकों पर आप का बड़ा क्रोध था। इसी लिये जहाँ-कहीं दांभिक लोग त्राप के देखने में त्राते, उन पर ब्राप बराबर त्रपना टीकास्त्र चलाते। गाहर का स्वांग बना कर लोगों की आँखों में धूल फ़्रेंकने वालों का आप ख़ुब क़लई खोलते। आप कहते "भगवे रंग के कपड़ों से ही यदि आत्मानुभव आता तो सभी कुत्ते आत्मानुभवी हो जाते. क्यों कि उन्हें तो भगवा रंग ईश्वर ने ही दिया है। जटा-दाढी बढाने से ईश्वर मिलता तो सभी सियार ईश्वर को प्राप्त कर लेते। ज्मीन खोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूहे मुक्त हो जाते। इस लिए तुकाराम का मत है कि ऐसे बाहरी रूप बना कर शारीर को पीड़ा व्यर्थ में न देनी चाहिए।" छुत्रा-छूत का दंभ करने वालों से श्राप का सवाल रहता कि "बाहर घोने से क्या फ़ायदा-जब तक अंतर मैला है ! पाप से भरे देह का विचार न कर के जो भूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्या लाभ ?" श्रगर शुद्धि चाइते हो, तो काम-क्रोधादिकों का संसर्ग टाल कर शुद्ध होना चाहिये। श्रमर मनुष्य श्रपना हित चाहता है तो उसे दंभ को दूर करना चाहिए, चित्त शुद्ध करना चाहिए और एकांत में बैठ श्रीविङ्कल का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने ही से गोपाल जी हृदय में आ बैठेंगे और कष्ट के फल प्राप्त होंगे। स्त्राप शुद्ध मन के बड़े प्रेमी थे। जब तक हमारा मन शुद्ध न हो तब तक दूनरों पर हँसने का हमें अधिकार ही क्या ? एक अशुद्ध-चित्त के पुरुष का दूसरे अशुद्ध-चित्त पर हँसना ऐसा ही है मानों दोनों आँखों में मोतीबिंदु रखनेवाला पुरुष किसी काने की श्रोर देख कर हमें । ग्राँखों में जैसे श्राणुमात्र भी धृलकण नहीं सहा जाता

वैसे ही चित्त में जरा-धी भी अशुद्धता न रखनी चाहिए। मनुष्यों को चित्तशब्दि के विषय में कोई फँसा सके तो सके पर सर्वांतर्यामी ईश्वर को इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं। शुद्ध होते ही चित्त स्थिर होता है स्रोर फिर इष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त स्थिर नहीं वह तो पागल कत्ते का-सा इधर-उधर चारों स्रोर धमता फिरता है। ऐसे अस्थिर चित्त को न काशी से लाम न गंगा से। मन चंगा न रखनेवाले लोग गंगा जी में भी वैसे ही ऋपवित्र बने रहेंगे । जैसे व्रवलते पानी में भी बुरे दाने गलते नहीं, वही हालत इन ऋस्थिर चित्त लोगों की है। चित्त-श्रद्धिन हो वहाँ उपदेश से क्या लाभ ! इस विषय में आप ने कई दृष्टांत दिए हैं। आप कहते हैं "अगर पानी ही साफ़ न हो, तो साबुन से क्या फ़ायदा ? बंध्या स्त्री को संतान न हो. तो पति का क्या दोष ? नपुंसक को स्त्रों से भी सुख क्या ? प्रास् चले जाने पर शरीर किस काम का ? बिना पानी के खेती कैसे हो ?" दछ-चित्त पुरुष दुनिया भर को दुष्ट हो सममता है। दुराचारी पुरुष का अपने साले पर भी विश्वास नहीं जमता । चीर की सब संसार चीर ही मालूम पड़ता है। इस लिए चित्त को शुद्ध ख्रौर दढ़ रखना चाहिए। यह सहला नहीं है, पर इसे साध्य किए बिना काम नहीं चलता । टाँकियों के बाब सह कर ही पत्थर ईश्वर-प्रतिमा का स्वरूप नाता है। जो शूर पुरुष बागा, शस्त्र, गोली खाता है, उसी की कीर्ति बढ़ती है। जो श्राग का डर भूल जाती है, वही स्त्री सती-पद को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिसे इष्ट-साधना करनी हो, उसे चित्त शुद्ध और दृढ़ कर के इष्ट विषय में लगाना चाहिए।

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे ऋशुद्ध करनेवाली बातों से बचाना चाहिए। चित्त को लुमा कर इघर-उधर भड़कानेवाले निषय—विशे-बतः द्रव्य ऋौर स्त्री को टालना चौहिए। विषयासक्ति को श्रीमद्भगवद्गीता में भी सर्व दुखों का मूल बताया है। इसी से संग, काम, कोघ, सम्मोह स्मृति-श्रश, बुद्धिनाश ऋौर ऋंत में सर्वनाश होता है। इन निषयों के

लोम से ही ज्ञानी पुरुष पशुवत् आचरण करते हैं। लोभ में लोम रखने से स्रातमा में चोम उत्पन्न होता है। विषयलोलुप लोगों की जहाँ देखो वहाँ फ़जीहत ही होतो है। सेवन करते समय तो ये विषय मीटे लगते हैं पर इन के फल कड़ुए से कड़ुए होते हैं। इन चित्त-विद्योभक विषयों में आप ने दो को प्राधान्य दिया है। एक कनक और एक कामिनी । कनक शब्द में सभी इष्ट पदार्थीं की ब्याप्ति है, जो द्रव्य से मिल सकते हों। इस लोम से मनुष्य की कृपणता बेहद बढ़ जाती है। इसी से वह अन्य सब काम छोड़ देता है आरे केवल कुपणता में ही आसक्त रहता है। इस बात का आप ने एक बड़ा मनोरं जक दृष्टांत दिया है। एक स्त्री एक समय पंढरपुर जाने के लिए निकली। वार-करी लोगों के साथ शहर के दरवाज़े तक जा कर उसे कुछ याद आई श्रीर घर में श्रा कर बहू से कहने लगी "श्ररी बहू, सुन। मैं तो जाती हूँ, पर घर का दूध-दहां न खर्च कर डालना । दही का जो छोटा उवला मैं ने जमा रक्खा है उस का दही मेरे वापस आने तक न निकालना। सिल-लोढ़ा, ऊखल-मू सल सब सँभाल रखना। कोई ब्राह्मण घर त्रावे, तो उस से कहना घर के लोग पंढरपुर गए हैं। योड़ा-थोड़ा ही खाना ताकि घर में के चावल ख़तम न हों।" बहू ने सब कुछ, सुन लिया श्रीर जवाब दिया, "श्राप का कहना सब ध्यान में है। श्राप सुख से यात्रा कीजिए और घर की फ़िक कुछ न कीजिए।" बहू की यह सादी बात भी सुन बुढ़िया विचार करने लगी, "यह सौत तो यही चाहेगी। . इस लिए श्रव पंढरपुर न जाऊँगी। यहीं रहूँगी।" विचार कर श्राखिर बोली-

> बाल बच्चे, घर दार । यही मेरा पंढरपुर । अब पंढरी न जाऊँ । मुख मान घर रहूँ ॥

ऐसे सब लोगों को तुकाराम जी का उपदेश है कि "करोड़ों रुपए पाछो पर ध्यान रहे इस बात का कि साथ लँगोटी भी न जावेगी। चाहे जितने पान खाछो, श्राखिर सूखे मुख से ही जाना पड़ेगा। पलंग, गहा, तिकियों पर मज़े से लेटो, पर श्रंत में लकड़ी कंडों के ही साथ सोना है। इसी लिए तुकाराम कहता है कि इन सबों का त्याग कर एक राम की ही चिंता करो।" परधन श्रौर परनारी के विषय में श्राप ने कहा है कि "श्रगर कोई साधना करना चाहे तो दो ही साधन बस हैं। परधन श्रौर परनारी को वह कभी न खूए।" स्त्रियों के विषय में श्राप का स्वयं बड़ा कदु श्रनुभव था। इसी कारबा श्राप ने बड़े कड़े शब्दों में स्त्रियों की निंदा की है।

चित्त-विचीमक तथा चित्त को अनाचार में प्रवृत्त करनेवाली बातों के वर्णन में आप ने तत्कालीन हीन समाज-स्थिति का यथार्थ चित्र खींचा है। उस समय वेद-पाठक ब्राह्मण मद्य-सेवन करते थे, उन्हों ने श्रपना श्राचार छोड़ दिया था, वे हरि-कथा सुनने में हीनत्व समझते थे और बत, तप आदि कुछ न कर केवल पेट का पूजन करते थे। वे चोरी श्रीर चुगुलखोरी करते थे। चंदन यज्ञोपवीतादि ब्राह्मणों के चिन्ह छिपा कर मुसलमानी लिबास पहनते थे। मुदबक खाने का हिसाब लिख कर श्रीर तेल. घी इत्यादि रस बेच कर उपजीविका करते थे। ब्राह्मण इस प्रकार नीच के भी नौकर हो चुके थे। राजा लोग प्रजा को पीड़ा देते थे। जब ये दो मुख्य वर्ण श्रपना-श्रपना कर्तव्य छोड़ चुके थे, तब वैश्यादिकों से श्रीर क्या श्रपेका की जाती ? लोग गायें श्रीर बेटियाँ बेचते थे। बेटी बेचने के विषय में तुकाराम ने लोगों की खूब ही निंदा • की है। जो कोई गाय बेचता, कन्या के बदले घन को स्वीकार करता तथा हरिकथा. कह के पैसे कमाता वह श्राप के मत से चांडाल-सहश होता । ये लोग यह नहीं जानते थे कि कन्यादान का पुरुष पृथ्वीदान के समान है। ऐसे पुरायकारक कन्यादान के आगो कन्या-विक्रय करने वालों के पाप की गणना कहाँ तक की जाय ! कंछ लोग संत-सज्जनों का श्रादर करने के बजाय मुखलमानों के देवों को पूजते थे। पेट के मारे ,लोगों की यह हीन-दीन स्थित हो रही थी कि चाँडालों के घर से भी खिनड़ी माँग खाते थे। लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि

महारमांग इत्यादि ऋस्प्रथ जाति की रित्रयों से संबंध रखते। गाय को मारते और घोडों की सेवा करते। वेश्याश्रों को वस्त्रादि उपहार देते श्रीर गरीव लोगों को धक्के मार कर निकालते । इरिकीर्तन में जाने के लिए उन्हें समय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेलने में गँवाते. स्त्री-संबंधी जनों को घर में ख़ुब ख़िलाते, पर मां-बाप को घर के बाहर निकाल देते । साधुक्षों को चुल्लू भर पानी न देते पर रखेली के न्हाने के लिए पानी खींच देते। हरिदासों के पैर कभी न क्रूते, पर वेश्यात्रों की चोलियाँ भी घोते। ब्राह्मणों को नमस्कार न करते, पर तुकीं श्रीरतों को मां से भी ऋधिक मानते। देव-दर्शन को न जाते पर चौराहों पर बड़े ठाट-बाट से ऋड़ बैठते। स्नान-संध्या या राम-राम न कहते पर बड़ी चाव से गुड़-गुड़ स्रावाज निकालते हुए हुक्का पीते। स्रपना सब जीवन स्त्री के ऋधीन करते और उस का मन रखने के लिए घर के लोगों से विभक्त हो अलग रहते। यह सब परिस्थिति देख कर तुका-राम जी के हृद्य में बल पड़ जाता और आप के मुख से पुकार निकल उठती कि 'नाथ, क्या त्राप सो रहे हो ? ऋव तो उठ दौड़ो ऋौर भारत को बचास्रो।

श्रनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उन्हें टालना श्रौर मन को सन्मार्ग की श्रोर प्रवृत्त करना श्रासान नहीं है। मनुष्य श्रनेक वार श्रपने मन को बुरी वार्तो की श्रोर से परावृत्त करता है, पर वह हठा वालक सा फिर-फिर उसी की श्रोर दौड़ा जाता है श्रौर इस कारण मनुष्य कई बार श्रंपनी उन्नति के विषय में निराश हो जाता है। ऐसे निराश जीवों को तुकाराम जी का उपदेश फिर से श्राशायुक्त कर देता है। श्राप के कई श्रमंगों में ऐसी वीरश्रा भरी हुई है कि कायरों के हाथ भा फुरफुराने लगते हैं। मरे से मरे दिल में भी कई श्रमंग जान डाल देते हैं। श्राप का कथन है कि मनुष्य को घीरे-घीरे मन को जीतना चाहिए। सब से पहले कुछ न कुछ नियम कर के उसे नित्य पालना चाहिए। जो कोई नित्य-नियम के बिना श्रज्ञ-सेवन करता है उस का

जीवंन श्राप के मत से कत्ते का-सा है। कुछ न कुछ ध्येय मन्ष्य अपने सामने न रक्खे तो उस का जीवन लज्जास्यद ही है। मन्ष्य को उद्योग-संतत उद्योग- करना चाहिए । किया हुआ ही प्रयतन फिर-फिर से करना चाहिए । मंथन करने के बाद हो मक्खन हाथ आता है, पहले नहीं । इस लिए अरु का काम बार-बार करना चाहिए । पौधा जब तक जमीन में अच्छी तरह जमा नहीं तब तक उसे पनः पनः सीचने की श्चावश्यकता रहती है। एक बार यदि वह सूख जावे तो फिर उस में कोंपले आने की आशा नहीं रहती। टाँको को चोटें खाते-खाते जो पत्थर बचता है वही देव स्वरूप को पहुँचता है ख्रीर जो फूट जाता है वह पायखाने में लगाया जाता है। मिश्रकल पहले पहल ही पडती है। मक्खन में जब तक मैल रहता है तभी तक वह कडकडाता है और उफान खाता है: मैज जल जाने के बाद वह स्वयमेव शांत हो जाता है। अगर फायदा चाहो तो मुक्त में नहीं मिलता। जो कोई हथेली पर सिर रख कर लड़ाई में लड़ता है उसे ही विजय मिलती है। ऐसे कामों में उतावली किसी काम की नहीं । पानी की चाल से धीरे-धीरे ही चलना चाहिए। जो बीज जमीन में गहरा बीवा जाता है वही अच्छा त्राता है। ऊपर-ऊपर विखरा हुत्रा बीज चिहियाँ चुन जाती हैं। जो सोना कहीटी पर कसा जाता है और आग में परखा जाता है वही क्रोमत में चढता है। ग्रगर गेहूँ के ग्राटे की रोटी ग्रन्छो बनाना हो, तो उसे ता खूब गूँथना पड़ता है। इसी प्रकार मन को भी बार-बार गूँथना चाहिए। राज के राज कुछ न कुछ करना चाहिए। सूची वार्तों से ही काम नहीं चलता । धीरज रक्लो तो मगवान् अवश्य सहायता देते हैं। शांति-पूर्वक धीरज से अभ्यान करो तो असाध्य वार्ते भी सुनाव्य हो जाती हैं। श्रम्यास सब कामों को श्रासान कर देता है। सून का रस्सी भी रोज त्याते-जाते पतथर को काट डालती है। इस लिए मनुष्य को उतावली छोड़, घीरज रख कर, उत्साइ-पूर्वक एक-सा उद्योग करना चाहिए । ऐसा उद्योग करने पर ईश्वर दूर नहीं है ।

दृढ निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन काबू में त्राता है, वैसे-वैसे श्राशा. ममता. इत्यादिकों का नाश होता है श्रीर चुमा, नम्रता, सत्य, शांति, दया, निर्वेर इत्यादि गुणों का उत्कर्ष होता जाता है। यदि ईश्वर-योग की इच्छा हो, तो सांसारिक सुखों की आशा मन से प्रथम नष्ट होनी चाहिए । आशा के कारण न उपदेशक साफ्र-साफ बोलता है न श्रोता यथार्थतया सुनता है। ऋर्थात् एक गूंगा ऋौर दूसरा बहरा बनता है श्रीर दोनों के समागम से कुछ भी लाभ न हो कर दोनों कोरे के कोरे रह जाते हैं। पत्नांतर में जिस ने क्रांस छोड़ दी, उस का **ईश्**वर भी दास होता है। सत्ता-पूर्वक ईश्वर को श्रपना सेवक बनाना हो, तो आशा को प्रथम छोड़ दो। ईश्वर भी जिस पर कृपा करता है, उस की आशा अपहरण कर लेता है। भक्त के आशा-पाशों को वह प्रथम ही तोड़ डालता है। खुद के सिवा दूसरे किसी को भक्त का श्राधार वह रहने ही नहीं देता । श्राशा, तृष्णा, माया, श्रपमान के बीज हैं और मक के विषय में ईश्वर इन्हें पहले ही नष्ट कर देता है। श्रतएव यदि श्रपनी स्राशा, ममता इत्यादिकों के स्थान नष्ट हो जावें, तो मनुष्य को वह ईश्वर का ऋनुग्रह ही समक्तना चाहिए। ईश्वर-प्राप्ति के आड़ आनेवाली बाते तथा व्यक्ति, सबीं का त्याग करने का तुकाराम् जी ने सोदाहरण उपदेश किया है। प्रह्वाद ने पिता, भरत ने माता, विभीषणा ने भाई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया। वैसे ही ईश्वर के आड़ आने वाले पुत्र-पत्नी इत्यादिकों को भी छोड़ना चाहिए। अपने ध्येय के हेत संसार की आशाएँ छोड़नी ही पड़ती हैं। संसार प्रवृत्तिपर श्रौर ध्येय निवृत्तिपर होने से दोनों का साथ जम ही नहीं सकता। जब आशा, ममता, तृष्णा चित्त से नष्ट हो जाती हैं, उन का स्थान दया, शांति, चमा ले लेती है। क्रोध का मूल काम ही जहाँ न रहे. वहाँ शांति के अतिरिक्त और क्या रह सकता है ? इन्हीं गुणों के साय मन में समाधान वृत्ति उत्पन्न होती है। मन की ऋशांति से चंदन भी शरीर में अविन की-सी जलन पैदा करता है और मन की शांति होने पर मनुष्य सुल से विष मो पो सकता है। शांति, ह्मा, दया ही मनुष्य के सच्चे अलंकार हैं। इन की प्राप्ति जब तक न हो, तब तक मनुष्य सुली नहीं हो सकता। इन्हीं गुणों के साथ भूतों के प्रति निर्वेर उत्पन्न होता है और जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य सुली रह सकता है। फिर वह "पानी भरे या पलग पर सोवे, उन्दा से उन्दा खाना-खाने या सूली रोटी के टुकड़े चवावे, घोड़ा-गाड़ी पर चढ़े या पैर में जूता भी न पहन कर चले, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने या फटे-पुराने बीयड़ों से शरीर ढाँके, संपत्ति में रहे या विपक्ति में फँसे, और क्या उस का सज्जनों से समागम हो या दुर्जनों से, उसे सुख-दुख एक सा ही जान पड़ता है, और जो समय प्राप्त होता है, उसी के अनुकृल वह बड़ी ख़शी से दिन काटता है।" इसी लिए तुकाराम जी का उपदेश है कि जो स्थित प्राप्त हो उसी में सुख से रहो। किसी बात की या पेट भरने की भी चिंता न करो। अन्न-चस्त्र के लिए किसी की याचना न करो। नर-स्तुति तो मुख से कभी न निकालो। ईस्वर पर सब भार डालोा और कर्तव्य करते हुए सुख से रहो।

श्रीतुकाराम जी महाराज के सदुपदेश का अत्यंत संदोप में यह सार दिखलाया है। आप के श्रोतामणों में सभी प्रकार के लोग समा-विष्ट थे। गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, स्वधर्म-संस्थापक, स्वराज्य-प्रवर्तक श्रीशिवाजी महाराज के से वीर पुरुष, वेदशास्त्र-संप्रापक सदाचारी रामेश्वर भट्ट जी से सत्यशील ब्राह्मण, मुसलमानों के शासन में बड़े-बड़े ख्रोहदों पर काम करनेवाले हिंदू अधिकारी, अपना मर्वस्व श्रीविद्यल-चरणों पर समर्पित कर पंढरीश श्रीपांडरंग के मजन में रँगे हुए वारकरी, परमे- इवर के कुपापात्र विचवड़कर देव से प्रसिद्ध महंत, कुत्ते की दुम-से अपनी वक्ता न छोड़नेवाले ख्रीर सदोिन कष्ट देनेवाले मंबाजी ऐसे स्वभाव-दुर्जन, पति के साथ सुख से संसार करनेवाली बहिणाबाई-सी मक्त सी तथा सांसारिक दुःखों से त्रस्त हो कर तुकोबा को ही मला- द्वारा सुनानेवाली जिजाई-सी परनी, सबों को श्रीतुकाराम महाराज जी

ने खुन्नम्-खुना उपदेश दिया है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ऋाप ने किसी को अपना शिष्य न।वनाया और उसे किसी प्रकार का गुह्य उपदेश नहीं किया। किसी को अपना शिष्य बनाने के आप पूर्ण विरोधी थे। श्राप का मत था कि साधु पुरुष को मेववृष्टि न्याय से उपदेश करना चाहिए, पर किसी को श्रपना शिष्य न बनाना चाहिए। ब्राप के उपदेशामृत से सब प्रकार के लोगों ने यथाधिकार लाभ उठाया श्रीर कतार्थता प्राप्त की । श्राप का उपदेश हमेशा सूत्र-रूप से होता था। उस में केवल मुख्य-मुख्य तत्व बतलाए जाते थे। छोटी-भोटी गौरा बातों की स्रोर स्राप ध्यान न देते थे । मोह-निद्रा में से जड़-जीवों को जागृत करना ही साधु-संतों का कर्त्तव्य होता है। इस विषय में कि जागने पर हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संत लोग प्रायः चप रहते हैं । वे जानते हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-विषयक उप-देश करना अनावस्थक और अशक्य है। इस जिए श्रीतुकाराम जी महाराज से साधु पुरुष केवल जीवों की माया-निद्रा उठा देते हैं. धर्म श्रीर भांक्त के बीज उन के हृदय में बोते हैं, कर्चब्य-कर्म की श्रोर उन्हें प्रवृत्त करते हैं, ज्ञान-वैराग्यादि का उपदेश दे कर देह-बुद्धि का नाश करते हैं और सामान्य नरों को भी नारायण-स्वरूप होने की करनी भिखाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना रूप देखता है और बिना किसी के बतलाए जान जाता है कि उस के रूप में गुण-दोब क्या है, उसी प्रकार आप के अभंगों का पाठ करते-करते पाठक श्रपना-श्रपना रूप देखते हैं, श्रीर श्रपने-श्रपने गुण-दोष पहिचान देंग्वों को दूर कर गुणों की वृद्धि करने में तत्पर हो जाते हैं। आज तक इज़ारों जीव आप के उपदेशामृत का पान कर भवरोग से मुक्त हो चुके हैं, श्रीर न मालूम भविष्य-काल में कितने श्रीर जीव इसी उपदेश-विष्ट से ऋपने संसारतप्त-जीवों के। शीतल करेंगे। ऐसे उपकारी पुरुष के गुरा कहाँ तक काई गा सकता है। अत एव उस मनाड़े में न पड़ कर इस परिच्छेद के। यहीं समाप्त करें।

## त्रयोदश परिच्छेद : संत-महात्मा

श्रीतुकाराम जी महाराज के श्रमंगों का एक बड़ा मारी विभाग संत-सजनों के वर्णन से भरा हुश्रा है। श्रपने जीवन में श्राप को विशेष्यतः दुर्जनों से ही काम पड़ा। यही कारण है कि सजनों का गौरव श्राप ने इतने महत्व का जाना। दुःखों की श्राँच से मुलसने के बाद ही सुख की शांतल वायु का श्रास्वाद श्रिषक शांति-पद मालूम पड़ता है। श्राप के मतानुसार दुर्जन वही है जो ईश्वर से स्वयं विमुख रहे श्रीर दूसरों को भी विमुख करें। इस व्याख्या को मान कर तो यही कहना पड़ेगा कि घर की स्त्री से ले कर बाहर के मंबाजी बाबा तक सब प्रकार के दुर्जनों से श्राप को जन्म भर मगड़ना ही पड़ा। श्रतण्य दुर्जनों के सब प्रकार श्राप को विदित थे। श्रीर यह कारण हैं कि श्राप के कामों का यथार्थ स्वरूप पहचान कर श्राप को भगवद्मिक के विषय में श्रिषकाधिक प्रेरित करनेवाला हर एक पुरुष श्राप को बड़ा भारी सजन-सा जान पड़ता था। इस परिच्छेद में हमें यही देखना है कि तुकाराम जी ने सजन-दुर्जनों के विषय में क्या लिखा है।

श्रीतुकाराम जी महाराज जिन लोगों से प्रेम करते थे उन्हें हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इन में प्रथम वर्ग है हिरदाम या वैष्ण्व लोगों का। माथे पर जब्ब-पुंड़ लगा है, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, शंल चकां को मुदाएँ लगी हैं, यह तो इन वैष्ण्वों का बाह्य रंग था। पर केवल इस ऊरर के ठाट-बाट से वैष्ण्य नहीं होता है। जिन लोगों को नारायण धन सा जान पड़ता हो; भूख, प्यास सब भूल कर जो श्रोहरि का नाम स्मरण एक सा करते हों; बैठते, सोते, चलते, फिरते जिन का चित्त ईश्वर की श्रोर ही लगा हो, श्रीहरि स्मरण की श्रपेका जो पृथ्वी का राज्य ही नहीं, इंद्र का पद भी तुच्छ मानते हों; योगि दि की जो बिल्कुल क्रोमत न करते हों, श्रीर तो क्या श्रोहरि के बिना

मिलने वाले मोच को भी जो तृण्वत् सममते हों, तुकाराम के मत से ये ही वैष्णव थे। यह तो हम्रा ईश्वर-विषयक प्रेम । इसी प्रेम के कारण बैष्णवों का घीरज कभी न ख्रुटता था। किसी विपत्ति में वे अपने ब्रत से न टलते थे। इसी दृढ़ विष्णु मिक के कारण विष्णुदास के मगवद्गक हो जाते थे। इन भगवद्भकों का समावेश दूसरे वर्ग में किया गया है। इन मगवद्भक्तों का वर्णन करते समय तुकाराम जी कहते हैं, "वे ही भगवद्भक्त हैं, जो अपने शरीर के विषय में विलक्कल उदास हो गए. श्राशा-पाशों को जिन्हों ने बिल्कुज़ दूर कर दिया, जिन का सब विषय नारायण हो हो गया; यहाँ तक कि धन, मान, माता-पिता भी जिन्हें न भाए । ऐसे ही मक्तों के श्रागे-पछि, चारों श्रोर नारायण रहता है श्रीर सब प्रकार के संकटों से उन्हें बचाता है। ये सत्य की हमेशा मदद करते हैं श्रीर श्रमत्य से ऐसे डरते हैं, मानों नरक को जाना हो।" ऐसे ही लोग भक्ति-मुख से मस्त हो' कलि-काल से भी निडर हो जाते हैं। इन के हाथों में इरि-नाम का बाण रहता है, मुख में विक्टल-नाम की मर्जना रहती है, किसी की परवाह इन्हें नहीं रहती, दोष भी इन से डर कर भागते हैं ऋौर मोच्च तक की सब सिद्धियाँ इन के दरवाज़ें पर टइलती रहती हैं।

विष्णु-भक्ति के बाह्य-चिह्न जिन के पास दृश्यमान हैं, जिन्हों ने भक्ति करना आरंभ कर दिया है, वे वैष्णुव हैं। इन्हीं लोगों के मन में जब विष्णु-भक्ति दृद्ध-मूल हो जाती है, तब वे इन बाह्य-चिह्नों की इतनो परवाइ नहीं करते। उन का ध्वान, उन का आंतः करणा, परमेश्वर को आरे लगा रहता है और इस स्थिति में वे भगवद्भक्त कहलाते हैं। पर यह भी ओतुकाराम जो महाराज के मतानुसार पूर्णावस्था नहीं है। शरीर, बाणों तथा मन तोनों परमेश्वर-वरायण होने से ही सिद्धि नहीं होता। सिद्ध लोगों को दशा भगवद्भकों से भो ऊँची है। उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए भक्ति का सत्य स्वरूप समझना चाहिए। आंतुकाराम जी के मत से मक्ति का स्वरूप है जनों जनार्दन। अर्थात् अविकाराम

जगत् में जनार्दन स्वरूप देखना। यह ज्ञान होते ही अज्ञावस्था में जो भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वह नष्ट हो जाती है। उस अवस्था में तो यह कल्पना रहती है कि परमात्मा वही है, जिसे हम राम, कृष्ण, विद्वल श्विन, विष्णु इत्यादि नामों से पुकारतें हैं। पर इस पूर्णावस्था में यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नाम-रूप से मर्थादित नहीं है, प्रत्युत संसार के हर एक नाम-रूप में मरा हुआ है। इतना ही नहीं सब ब्रह्मांड को व्याप्त कर के भी वह बना ही है। यह मावना हद होतें ही वही भगवद्भक्त अब जगत् के दुःख से दुखी है। उस के सब प्रथत संसार को सुखी करने के लिए होते हैं। उस की सब क्रियाओं का एक ही हेतु रहता है—दुनिया का फायदा कैसे हो। इस अवस्था में तुकाराम उसे संत या साधु या सजन कहते हैं।

इन्हीं संतों का वर्णन श्रीतकाराम जी ने वडी भक्ति से किया है। श्राप कहते हैं "सचमूच जिस का यह अनुभव है कि संसार ही देव है, उसी के पास ईश्वर है और उसी के दर्शन से पाप का नाश होता है। भत-मात्र के वियय में सम-बुद्धि रखने के कारण न उस के पास काम आता है और न कोष। किसी अकार का मेद-भाव उस के चित्त में रहता ही नहीं। मेदामेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो जाती है।" मंलों का जीवन केवल लोककल्याण ही के लिए है। लोगों का भला करने में ही वे अपनी देह लगाते हैं। भूतों पर दया करना ही उन का मूलधन है। अपने शरीर पर तो उन का ममत्व रहता ही नहीं। श्रीतुकाराम जी महाराज का कथन है कि दुखी लोगों को जो अपनाता है वही साधु है। देव वहीं पर है। सज्जनों का चिच तो भीतर-बाहर एक, और मक्खन-सा मृदु रहता है। जिसे कोई सँमालने वाला नहीं उसे साधु अपने गते लगाता है। पुत्र की आरे जो दवा दिखलाई जाती है, साधु-पुरुष ग्रपने नौकर-नौकरानियों पर भी वही दया दिसलाता है। वही साधु है। और तो क्या प्रत्यक्त मगवान की मूर्ति वहीं हैं। अन्यत्र आप ने कहा है कि जो जगत् के आधातों को सहता

🕏 वहीं संत है। संतों के पास अवगुण की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे चंदन मूल से ले कर अप्र तक सुगंधित ही रहता है. पारस का कोई भी अंग सुवर्ण बनाने के गुण से हीन नहीं रहता, श्रयना शक्कर सब की सब मीठी ही रहती है, उसी प्रकार खोज करने पर भी संतों के पास अवगुण नहीं मिलते। श्रीर एक श्रमंग में आप ने वर्णन किया है कि जिसे उस ब्रह्म का ज्ञान है जो सर्वगत और सर्वत्र एक रूप है, वही साधु है । उस के पास अन्यत्य या वैषम्य की भावना ही नहीं है। मिक्त ही उप का मूल कारण है। समबुद्धि स्त्रीर नास्तिकता का अभाव उस में रहता है। भूतों के विषय में जो दया उस के मन में जागती है उस के कारण देंच की जड़ वहाँ जमने नहीं पाती। वही दया शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु सबी की एक ही स्वरूप से देखती है। उस का मन, बुद्ध, काया, वाचा चारों शुद्ध रहती हैं। जहाँ देखो वहाँ परमेश्वर रक्त्य देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब पकार से अपने को छोटा मानता है। वह 'में' और 'तू' के भाव से अपरिचित हो जाता है। अर्थ, काम, मान, अपमान, मोह इत्यादि बातों की वह चिंता भूल जाता है। सब समम कर भी वह अपनजान सा पूर्ण समाधान में रहता है। उन का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है। कोई भा काम करने या न कर ने का हठ वह नहीं करता स्त्रीर ज्ञान से कँदरा कर बच्चे की नाई दुनिया में वास करता है। बस वही साधु है।

माधु-र्सत कैसे होते हैं इसो के वर्णन के साथ वे कैसे नहीं होते इस का भो आप ने बड़ा अच्छा विवरण दिशा है। कवित्व करने से संत नहीं बनते हैं, या किसी दूमरे किसी संत के भाई-बंद भी संत नहीं हो सकते। हाथ में तुंगा लेने से या पोठ पर गूदड़ी ओढ़ने से संत नहीं बनते। संत होने के लिए न पुराण बाँचने की आवश्यकता है, न कीतन करने की। न वेद-गठ की न कमीचार की ज़रूरत है। तन, लीर्थ-अमण, बनवास, किसी से भो कोई संत नहीं होता। संत को न माला पहननी पड़ती है, न सदा लगानी, न विभूति रमानी। खाली संत कहलाने से संत नहीं होते। यहाँ तो श्रमली परीद्धा देनी पड़ती है। जब तक मन का संदेह न मिटा तब तक कोई संत नहीं है। तुकाराम के मत से वे सब सांसारिक हैं। संतों का मुख्य लज्ञ । लीनता है, श्रमिमान नहीं। वहाँ तो न ज्ञान का गर्व है, न कमें का, न जाति का। संत बनने के लिए बोलने की श्रावश्यकता नहीं। वहाँ तो काम कर के दिखाना पड़ता है। जो स्वयं कर के बतलाता है, वहीं साधु है। कोरी वार्तें करनेवाला साधु नहीं हो सकता। साधुता बाज़ार में मोल नहीं मिलती। जंगल में रहने से भी उस की प्राप्त नहीं होती। वह न श्राकारा में है न पाताल में। धन के ढेर होने से उस की प्राप्त नहीं होती। उस के लिए तो श्रमनी जान खर्च करनी पड़ती है तब वह मिलती है, श्रीर जब मिलती है तव दूसरे के पास नहीं वरन् श्रमने ही पास मिलती है।

संत कैसे होते हैं, श्रीर कैसे नहीं, इस का विवरण हो चुका। श्रव यह देखें कि साधु लोग क्या करते हैं ? इन साधु-संतों का जो श्राद्य लच्चण लोगों को नज़र श्राता है, वह है निर्भयता। वे किसी से डरते नहीं। जो सच है उस के कहने में ये ज़रा भी हिचकते नहीं। भगवान् के दास, श्रीर उन्हें किसी का भय! यह विचार ही विसंगति का उदा-हरण है। वहीं वीरशा के साथ श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं—

> देख वैष्ण्वों का नूर। जमदूत भागें दूर। श्राए श्राए वैष्ण्व बार। काल काँपे क्या श्रासुर! गरुड़ पताकों का भार। भूमि गर्जत जय-जयकार॥ तुका कहे कलिकाल। भाग जावे देख बला॥

इन विष्ठत वारों के सम्मुख काल ठहर ही नहीं सकता । इन के मुख से. जो जय-जयकार का घोष सुनाई पड़ता हैं उस से दोशों के पहाड़ फूट जाते हैं। सब पृथ्वी पर इन की ऋषे द्वा कोई वलवान नहीं, क्योंकि दया, च्मा और शांति के ऋमंग-बाए इन के हाथों में होते हैं जिस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता । जो मन में वैर ठात कर ऋाता है, वही

मित्र बन कर वापस जाता है। इसी निर्भयता के श्राधार पर संत परोषकार या भूत-दया का अपना मुख्य कर्त्तन्य करते हैं। संतों की दुकान दिन-रात खुली रहती है। जो कोई जो कुछ माँगने आवे, फ्रीरन वह चीज़ उसे मिल सकती है। श्राप का मंडार सदा भर-पूर रहता है। माँगनेवाले की तो इच्छा पूरी हो ही जाती है, पर उस की इच्छा पूरी होने पर भी इन के मंडार में के थैले में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। श्रीर कमी पड़े भी क्यों ? जो इच्छुक बन कर श्राया है, वही स्वयं निरिच्छा हो कर दूसरों की इच्छाएँ पूरी कर देने में समर्थ बन जाता है। जब याचना की इच्छा ही नहीं रह जाती तो वह विचारा लेवे भी क्या ? सब इच्छात्रों को पूरा करनेवाला परमेश्वर ही संत-सज्जनों की कुपा से मिल जाता है, तब और कुछ मिलना बाको ही कहाँ रहता है ? फिर तो यह पृथ्वी ही बैकुंठ बन जाती है। जिधर देखी उधर प्रेम की लहरें उठने लगती हैं, और पाप, दुवुं दि इत्यादि बातें तो ढूँढ़े भी नहीं मिलती। कैसे भी दोषों क्यों न हो संत तो उन्हें पवित्र ही बना देते हैं। इन की दृष्टि से अश्चम भी शुभ हो जाता है। पाप, ताप, दारिद्रक तीनों एक साथ ही नष्ट होते हैं। गंगाजी पाप दूर करती हैं, चंद्रमा ताप इटाता है और कल्पवृत्त के कारण दारिद्रय चला जाता है । पर संत-सज्जन लोग ये तीनों वार्ते एक साथ ही कर डालते हैं। संसार-समुद्र उतर जाने के लिए यह एक ऐसी नाव है कि इस पर चढते समय या इस में से उतरते समय न हाथ भींगता है न पैर ! समुचे संसार के विंदु का भी स्पर्श न होते हुए आप उसे आनंद से पार कर सकते हैं। इन महानुभावों का दर्शन होते ही जित्त को समाधान मिलता है और सारी चिंताएँ दूर भाग जाती हैं। तुकाराम जी संतों के लिए सदा चंदन की उपमा देते हैं। शोभा, सुगंध श्रीर शीतलता संसार में फैलने के लिए ही जंदन का जन्म है। उसी प्रकार सुख, धर्म और मिक्त का बृद्धि करना ही सैतों का पवित्र कार्य है। दुःखी, श्रधमी श्रीर श्रमक लोगों को उबारने के लिए ही संतों का अवतार है।

ईश्वर का ज्ञान संत ही कराते हैं। हठ से परंतु प्रेम से पे लोग साझात् जनस्थ-जनार्दन का अनुभव करा देते हैं। इन की सादी बोली भी हितकाि सी अपे बड़े कघ्ट उठा कर ये अज्ञ-जनों को सिखाते हैं। गाय जिस प्रेम से बछड़े को चाट-चाट साफ करती है, वैसे ही ये अज्ञ-जनों को अपनो सुधामयी-वासी से अपना कर पवित्र करते हैं। सोते हुए जीवों को ये एक से जगाते रहते हैं और चंदन की नाई लोगों को भी अपने जैसा ही बना देते हैं। चंदन के आस-पास बेर, बबूल के भी पड़ क्यों न हों, चंदन के साथ रहने के कारसा वे जैसे सुगंधित हो जाते हैं या किसी राजा के पास रहने से जैसे ग्रीवों को भी सन्मान मिलता है, उसी सरह जाति-पाँत, गुया-दोष किसी का भी प्रतिबंध न होंने के कारसा, केवल सरसंगति से ही मनुष्य साध हो जाता है।

संतों के विषय में श्रोतकाराम महाराज को यह भावना होने के कारण जब कभी श्राप को संत-समागम का सुश्रवसर श्राता, तव श्राप के श्रानंद की सीमा न रहती। श्राप बड़े प्रेम से उन का स्वागत करते श्रीर उन के संमुख बड़ी लीनता से बरतते। इस लीनता के विषय में तो श्राप की हद थी। श्राप उन के चरणों पर गिरते, उन की चरण-धूलि माथे पर लगाते, उन के मुख से किसी बात के निकलने की ही देर रहती कि श्राप उसे पूरो कर डालते। उन की पादुकाशों का कंचे पर उठाते, उन के रहने के स्थान स्वयं फाड़ कर साफ करते। एक श्रमंग में तो श्राप ने यहाँ तक कह दिया कि संतों का जुठन मी बड़ेमाग्य से खाने को मिलता है। श्राप वह थोड़ा भी प्राप्त हो, तो पेट सदा के लिए भर जावे। यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ क्या है, यह दूसरे एक श्रमंग में सफ्ट हो जाता है। 'व्यासोव्हिष्ठष्टं जगत्सव्वं' जिस श्रर्थ में कहा जाता है, उसी श्रर्थ में उच्छिष्ट शब्द यहाँ पर व्यंग्यार्थ से प्रयुक्त है। संतों के मुख से बाहर पड़े हुए शब्दों का ही श्रर्थ यहाँ पर व्यंग्य है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि संतवानी के थोड़े से भी सेवन

से संसारी मनुष्य की सुधा-तृषा दूर हो जाती है। इतनी लीनता धारस करने पर भी यदि कोई साधु-पुरुष त्राप की स्तुति करता, तो त्राप उसे फ़ौरन् ही रोक देते। आप कहते कि "संतों को मेरी स्तुति न करनी चाहिए। क्योंकि उस तारीफ़ के कारण मुफ्ते जो गर्व होगा, उस के बोक्त से यह भव-नदी पार करने में मुक्ते बड़ी कठिनाई पड़ेगी श्रीर फिर उतना ही मैं आप लोगों के चरणों से दूर हूँगा। गर्व मेरे पीछे हाथ धोकर लगेगा और मेरे विठोवा से मुक्ते दूर ले जावेगा।" अगर कोई सज्जन आप को संत कहता तो आप उसे उत्तर देते कि "मुक्ते यह कीमती जेवर सुहाता नहीं है। न तो मैं भगवत्स्वरूप को पहचानता हूँ, न चर को न ऋक्तर को । इस बात का तो मुक्ते ज्ञान ही नहीं है कि ऋातमा क्या चीज है और अनात्मा क्या ? मैं तो केवल आप के चरण की धूल हूँ, संतों के पैर की जूती हूँ ऋौर केवल संतों के पैर की सेवा करना हो जानता हूँ।" एक अभंग में तो आप ने इतनी स्पष्टता से आतम-स्थिति का वर्णन किया है कि कुछ कह नहीं सकते। आप ने साफ साफ कहा हैं कि "पतथर पड़े मेरे श्रमिमान पर श्रीर जल जाय मेरा नाम! मेरे पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है। इस भूमि पर मैं केवल भार-भूत हूँ। ऋपनी फ़्जांहत क्या और किस से कहूँ ? मेरे दुःख से तो पत्थर भी फूट जावेंगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी भले-बुरे लोगों से मुक्ते अपना मुख छिपा ही रखना चाहिए। शरीर, वाणी तथा मन, उसी प्रकार श्राँख, हाथ, पैर सभी के द्वारा कभी निंदा, कभी देश, कभी विश्वास-घात, कभी व्यभिचार और क्या-क्या कहूँ सभी प्रकार के पाप हुए हैं। जब लद्दमी की थोड़ी बहुत कुपा थी, तब तो मेरे हाथों से कई पाप हुए हैं। दो स्त्रियाँ रहने के कारण भेद-भाव से भी मैं बचा नहीं हूँ। पिता की त्राज्ञा का त्रवमान भी मैं ने किया। त्रविचार, कुटिलता, निंदा, वाद इत्यादिकां को बखानते तो जीम तक हिचकैतो है। दिल तो काँप ही उठता है। भूत-दया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुख के बाहर नहीं निकाल सकता। मेरी विषय-लंपटता के विषय में तो कुछ कहने

की ही श्रावश्यकता नहीं। इस लिए संतो, श्राप ही मेरे मा-बाप हो, श्राप ही की कुरा से मैं ईश्वर के पास जा सकता हूँ, अन्यया नहीं।" श्रीत काराम जी का जीवन-वृत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि जीवन की किन-किन घटना श्रों को लह्य में रख कर तुकाराम जी ने यह अमंग लिखा है। घन्य है इस स्पष्टता को श्रीर घन्य है ऐपे कठोर श्रात्म-निरीद्यण को।" सामान्य जनों में श्रीर महात्मा श्रों में यही मुंख्य भेद है।

वैध्या भगवद्भक्त या संत-सजनों के विषय में श्रीतकाराम महा-राज की बड़ी मिक थी। त्राप इन लोगों को ईश्वर से कम न नममते वे। इसी लिए परमेश्वरभक्ति के बराबरी का स्थान आप ने सत्संगति को दिया है। देव और भक्तों का संबंध आप ने एक जगह बड़े अच्छे प्रकार से दिखाया है। पमेश्वर को अवतार क्यों लेना पडता है ? परि-त्रासाय साधुनाम्' अर्थात् संत-सज्जनों का रक्षण करने के लिए। विना मकों के ईश्वर का माहात्म्य कैसे बढ़ सकता है ? इस प्रकार दोनों एक दसरे पर निर्मर हैं। भक्तों को सुख की प्राप्ति अपने ईश्वर की सेवा से होती है, तो ईश्वर को सब प्रकार के सुख मक्तों द्वारा ही मिलते हैं। ईंडवर ने भक्तों को देह दिया तो मक्तों ने भी ईंश्वर को सगरा साकार बना दिया। इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्त के ये दो अंग है। स्वामी के बिना सेवक को कौन पृछेगा ? पर सेवक ही न हों तो स्वामी कहाँ से कहलाएगा ? यही स्थिति देव-मक्तों की है और इसी 'लिए तकाराम महाराज देव-मक्ती को एक-सा ही महत्व देते हैं। जहाँ देव और मक्त का समागम हुआ, वहीं मिक की गंगा बढ़ने लगी और श्चास-ग्रास के लोग उम गंगा से पवित्र होने लगे। जिन मगवद्धकों के इदय में नारायण वॅथा हुआ है वे किस बात में कम है। चन, विद्या, कुल इत्यादि समा बातों में उन की बराबरी कोई नहीं कर सकता ! ्भीतर-बाहर सभी प्रकार से वे मञ्चर रूप हैं। उन के तेज के लिए न उदय है न अस्त । वह तो सदा एक-सा ही रहता है । अब यदि ऐसी भावना

रखनेवाले के सम्मुख कोई संत-निंदा करे तो उस पुरुष को कितना बरा लगेगा ? परंतु श्राप के भाग में तो संत-निदा सुनना रोज़ के रोज श्रीर घर-घर में ही बदा था। संत-निंदकों पर कई बार श्राप के मुख से इसी कारण बड़ी फटकारें निकलतीं। जो कोई संतों को दुःख देगा उस का भला तीनों लोक में न होगा। वह केवल संतों का ही नहीं पर साचात् ईश्वर का भी शत्रु है। पृथ्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में हिचकती है। संतों के वाक्यों पर जिस का विश्वास न हो, उस के दोष न मालम कितने बढ़ गए हैं। उपमा दें कर आप कहते कि गाय का दूध निकालना हो तो वत्स की ही शरण लेनी पड़ती है। यदि बछुड़े के साथ कोई बुरे भाव से बरते, तो गाय भी उसे मारने दौड़ती है। इसी प्रकार भगवद्भक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं वरन् अखिल विश्व का शत्रुवन जाता है। पति के मरने पर जैसे स्त्रो का कुल, संसार, रूप, गुर्ग, सभी व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही मक्तों को दूर करने पर दनिया की हालत होती है। यदि फलों की रचा करना हो, तो मूल को ही सींचना चाहिए। इसी तरह यदि सब प्रकार से अपना भला चाहो तो संतों की ही संगति साधनी चाहिए। बिना संत सेवा के इश-प्राप्त का मेवा मिलना असंभव है।

श्रव यह देखं कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फल बतलाते हैं। जिस सत्पुरुष को यह श्रनुभव हुश्रा कि सारा संसार ईश्वर-स्वरूप है वहीं संत है, श्रीर उसी के पास ईश्वर वास करता है। उस के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं। काम-कोषादिकों को वहाँ तक पहुँचने की ही ताक्कत नहीं रहती। सब भूतों के विषय में उस की समबुद्धि हो जाती है। वहाँ पर न मेद रहता हैन संशय। जिस शंका वे सब जगत् को खा डाला है, उस शंका को भी सत्पुरुष खा डालता है। संदेह की गाँठ उस के हाथ पड़ते ही खूट जाती है। ऐसे संत के समागम से दूसरों की संसार-तप्त देह शीतल हो जाती है। उन की दुष्ट बुद्धि का नाश होता है श्रीर श्रंत में सत्संगति के कारण वे स्वयं भी

संत हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में गई हुई चीज़ आग ही बन जाती है, पारत के स्पर्श से लोहे का सोना हो जाता है, छोटा-सा नाला गंगा जी के प्रवाह में मिल कर गंगा-रूप बन जाता है, चंदन की सुगंधि से दसरे पेड भी चंदन के-से सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार, तुकाराम महा-राज कहते हैं कि संतों के पैरों पर पड़ा हुआ पुरुष द्वेतभाव का त्याग कर संत-स्वरूप ही हो जाता है। न उस का पहला नाम बाको रहता है, न पहला गुरा। हिंदू तत्वज्ञान के अनुसार ब्रह्मज्ञान के आनंद से बढ कर कोई स्त्रानंद नहीं हैं। स्त्रानंद-बल्ली नामक उपनिषद में त्रानंदों का वर्णन किया है। उपनिषत्कार ने लिखा है—"यदि कोई मनुष्य तक्ण हो, अञ्छा पढ़ा-लिखा विद्वान् हो, बल-सामर्थ्य से युक्त हो श्रीर सारी धन-भरी पृथ्वी उस के वश में हो. तो उस मनुष्य को जो अपनिद होगा, यही मानुषी आनंद है अर्थात् मनुष्य के आनंद की सीमा है।" ऐसे सौ मानुषी आनंद एक मनुष्य गंघर्व के आनंद के बरावर हैं। इसी शतगुणित कम से बढ़ते-बढ़ते देवगंघर्व, पितर, कर्म-देव, देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, इन के आनंद हैं। अंत में प्रजा-पति के सी आनंदों के बराबर एक ब्रह्मानंद कहा गया है। परंत दुःख की यह ऋंतिम सीमा सत्संगति से सहज में भ्राप्त होती है। तुकाराम कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत सुलभ उपाय सत्संगति है। संत सज्जनों के चरण-रज का स्पश होते ही वासना का बीज जल जाता है। वासना-रहित चित्त होने पर श्रीराम-नाम का प्रेम उत्पन्न होता है श्रीर प्रतिच्या सुख की बाढ़ होती जाती है। गला भर त्राता है, ब्राँखों से प्रेमाश्रु की घाराएँ बहने लगती हैं ब्रौर ब्रांतःकरख में रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट होता है। इस साधन का-सा सुलम कोई अन्य साधन नहीं, पर इस की आप्ति विना पूर्व-पुरुष के नहीं होती । अर्थात् जिस किसी को सत्संग का लाभ हो उस के पूर्व-पुरय का अनुमान कर लेना चाहिए। इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान से, जो आनंद होता है वह ब्रह्मादिक देवतात्रों को भी दुर्लभ है। क्योंकि इस में निराकार निर्मुण ब्रह्म का ज्ञान होते भी सगुण भक्ति बनी ही रहती है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। यह ब्रह्मज्ञान स्वयं ही संतों के पास आता है। लद्दमी को खोजने वाले मनुष्य को वह प्राप्त हो या न हो, पर जिसे स्वयं लद्दमी खोजती हुई आती है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है! ठीक इसी तरह ब्रह्मज्ञान संत सफजनों को ढूँड़ते ढूँड़ते स्वयं आता है। ऐसे ब्रह्मज्ञान से प्राप्त आनंद को कौन बखान सकता है? बखानने की तो बात आलंग रही, उस की कल्यना भी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उस का स्वयं अनुभव न हो। और जिसे अनुभव आता है वह उस अनिर्वाच्य में ऐसा मयन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने में आसमर्थ हो जाता है।

इस प्रकार का ब्रह्मानंद जिसे हो गया और सत्संग के कारण संगुण-भक्ति निश्चल रख कर जिस ने 'हरि' को अपना मित्र कर लिया, उस के घर के आँगन में बबूल के पेड़ भी कल्पवृत्त बन जाते हैं। वह जिस राह से जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भी चिंतामणि होते हैं। इन हरिभक्तों के ज्ञान की महिमा कौन कह सकता है ? इन का दर्शन भी दुलंभ है, पर तुकाराम पर ऐसे संतों की ऐसी कुपा हुई कि उन के शब्दों का वेदांत-शास्त्र अनुयायी हो गया। इस से बढ़ कर सत्संग का वर्णन क्या हो सकता है ? इस लिए इस विषय को अब यहीं पर समार करना चाहिए।

## चतुर्दश परिच्छेद : ईश्वर-भक्ति

संत-सज्जनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की जो कल्पनाएँ श्रीर विचार थे, उन का विवरण गत परिच्छेद में दिया गया है। इस परिच्छेद में इस बात पर विचार करेंगे कि श्रीतुकाराम महाराज की ईश्वर-विषयक कल्पनाएँ क्या थीं, सत्यस्वरूप परमेश्वर का यथार्य ज्ञान होने पर भी श्राप की सगुण-भक्ति कैसे बनी रही, तथा सगुणस्व-रूप में भी किस रूप को श्रीर भक्ति प्रकार में से किस प्रकार को वे प्राधान्य देते थे।

श्रीतकाराम जी के मत से सारा संसार तीन रूपों में विभक्त था। जड़सृष्टि चैतन्ययुक्त जीव, श्रीर ईश्वर । ईश्वर जड़सृष्टि तथा सचेतन जीवों का अंतर्यामी अर्थात् अंतः संचालक है । यह दोनों प्रकार की सृष्टि, जो उसी की इच्छा से निर्मित हुई है, ईशवर की देहस्वरूप है श्रीर ईश्वर इस देह का श्रातमा है। मुध्ट उत्पन्न होने के पूर्व, ईश्वर श्रत्यंत सूच्म-रूप से रहता है। जैसे देह के विकासदि श्रात्मा को विकृत नहीं कर सकते, वैसे ही जड़, मृष्टि तथा जीवों के गुणों से ईश्वर-स्वरूप विकृत नहीं होता। वह सब दो में से तथा अवगुणों से अलिप्त रहता है। वह नित्य है, जीवों तथा जड़-मुध्ट में ख्रोत-प्रोत मरा हुआ है, सबों का अंतर्यामी है और शुद्ध आनंद-स्वरूप है। ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि सद्गुणों से वह युक्त है। वही मूष्टि का निर्माण करता है, वही उस का पालन करता है तथा अंत में वहीं उस का संहार भी करता है। मक्त-जनों का वह शरखय है। उस के गुणों का आकलन न होने के कारण ही उसे अगुण या निगुण कह सकते हैं। एक अभंग में आप ने लिखा है कि-"उस के गुर्खों का वर्षान कहाँ तक किया जा सकता है ! उस की वड़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिसे बलानते-बलानते वेद भी चुप हो रहे, मन की भी सामर्थ्य लँगड़ी पड़ गई, श्रौर जिस के तेज से ही चंद्र श्रौर सूर्य प्रकाशमन हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की जीव की सामर्थ्य ही कहाँ ? जब कि शेष भी श्रपनी हज़ार जिह्नाश्रों से उसे वर्षान करने को निकला, तब वह भी विचारा थक गया उस की जिह्नाएँ एक-एक की दो-रो हो गई, पर फिर भी गुणों का वर्णन न कर सकीं। श्रांत में वह लिजित हो कर मगवान् की शब्या बन गया। फिर सामान्य जीव की क्या कथा ?"

श्रीशंकराचार्य जी का पूर्ण-द्वेत तथा मायावाद कुछ सीमा तक श्राप मानते थे, श्रागे नहीं। उदाहरणार्थ जब श्राप ऐसा कहते हैं कि "मिश्री का डला और पिसी शकर इन में सिफ्त नाम का फेर है। दोनों की मिठास देखी जाय तो कुछ भेद नहीं । पैर, हाथ, नाक, सिर इत्यादि स्थानों के अलंकारों में नाम का ही भेद है। पर गलाने के बाद सब सोना एक-सा ही है। स्वप्न में जो 'हानि, लाभ, जीवन, मरख,' इत्यादि ज्ञान होते हैं, वे तब तक ही सच जान पड़ते हैं, जब तक निद्रा का प्रभाव शरीर पर रहता है। पर जागने पर देखा जाय तो दोनों भूठ हैं। इसो प्रकार, हे पांडुरंग, तुम में त्रीर इस में क्या मेद है ! तुम्हीं ने जगत् को उत्पन्न किया है, श्रीर इसी के कारण में श्रीर मेरा ये दोनों भाव पैदा हुए हैं।" यहाँ पर पहले दो उदाहरण परिणा-मवाद के हैं, जिसे शंकराचार्य नहीं मानते, पर तीसरा स्वप्न-दशा का उदाहरण विवर्तवाद का है, जो ऋाचार्य जी के मत से पूर्णतया मिलता है। इसी तरह जन आप कहते हैं कि "पानी में नमक मिला दो, वहाँ क्या बाकी रहेगा ? आग और कपूर मिलाए जावें तो वहाँ कौन-सी काली चीज बाकी रह सकती है ? तुकाराम की और तुम्हारी, हे नाथ एक ही ज्योति थी। जब मैं आनंद से तुम से एक रूप होता हूँ तो मैं पूर्णतया तुम में स्वयं को भूल जाता हूँ।" यहाँ पर ब्रह्वेत-सा मालूम होता है। पर यह त्राचार्य जी का पूर्णाहैत नहीं है। 'देह-भान भूल जाने पर जो समाधि-वृत्ति मनुष्य को किसी काम में लगने से प्राप्त होती है, उसी का यह वर्णन है। वकाराम ऐसे भगवद्भक्त तत्वज्ञान

का श्रभ्यास शास्त्रहिष्ट से नहीं करते हैं। वे जब ईश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं जहाँ 'मैं भक्त श्रौर तुम देव' का माव श्रशक्य होता है, ऐसे तत्वज्ञान से उन्हें प्रेम ही नहीं रह सकता।

भक्ति-रहित ज्ञान, अद्भैत-ज्ञान पर आप ने खुव ही फटकार दिखाई है। त्राप का मत है कि "जो भक्ति-रहित सूखे ज्ञान का विवरण करता है, उस के शब्द भी न सुनने चाहिए। यदि कोई भक्ति-भाव को छोड़ केवल ब्राह्मेत को ही समकाता है तो समकानेवाला, वक्ता तथा समकने वाला श्रोता दोनों दुःख के ही अधिकारी होते हैं। 'सहं ब्रह्म' 'में ब्रह्म हूँ' ऐसा कहते हुए भी जो अपनी उपजीविका कर अपने पिंड का पोषण करता है, उस वकवाद करनेवाले से न बोलना ही ठीक है। ईश्वर को छोड़ जो निर्लंडन पुरुष पाखंड-मत का प्रतिपादन करता है उस का सरजनों के समाज में काला मुख होता है। ईश्वर श्रीर भक्तों में जो संबंध है उसे जो तोड़ डालता है उस सेतो कुत्ते का मांस खाने वाला चौडाल भी ऋच्छा है।" यहाँ पर भक्ति को न माननेवाला अद्भेत ज्ञान की खूब ही निंदा है। इस प्रकार का अद्भेत ज्ञान आप को कभी नहीं भाता। त्राप कहते हैं — "मेरे लिए ब्रह्तै-ज्ञान में समाधान नहीं है। मुक्ते तो तेरे चरणों की सेवा ही भाती है। इस लिए योग्य समझ कर तू मुझे यही दान दे कि मुझे सर्वदा तेरा नाम अप्रीर तेरे गुणों का कीर्तन ही प्यारा रहे। देव अप्रीर भक्त का भाव अत्युच आनंद का साधन है। इस लिये मुक्ते अपने से भिन्न ही रख कर उस त्रानंद का त्रास्वाद लेने दे। यह सब जो कुछ दिख रहा है, सब तेरा ही है। किसी रोज तो मुक्त पर यह प्रसाद हो।" यहाँ तत्वज्ञान से विरोध करते हुए भी ऋष ने मनोगत ईश्वर-भक्ति के ऋ।नंद की शरण ली है। अपने हृदय की भावनाओं को तुकाराम ऐसे सत्पुरुष सर्वदा ही अधिक मान देते हैं।

मायावाद को मानते हुए भी आप का मत था कि केवल ज्ञान से माया दूर नहीं हो सकती; ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। आप

कहते हैं-- "संवार मूठ है श्रोर माया से भरा है, यह समक कर भी मुक्ते विवेक नहां हाता । मुक्ते फिर भी यह बाजीगरी या नज़रबंदी सच ही मालूम होती है। विचार करता हूँ तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर मुक्ते दुःख तो इस बात का है कि इस से छुटकारा भी नहीं होता श्रीर खुटकारे का कोई उपाय भी नहीं दीखता। श्रागे मेरा क्या होगा, कुछ समक्त में नहीं आवा। इस लिए, हे नाथ, आप के पैरों पर माथा रखता हूँ। अब जा कुछ आप को करना हो, मज़ें से कीजिए। मैंने तो एक आप को ही दृढ़ पकड़ लिया है। मुक्ते तो सूक्तता ही नहीं कि मेरा हित किस में है। अब तो आ। ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं।" एक ग्रौर श्रमंग में त्राप ने लिखा है—ि "जहाँ ब्रह्म तहाँ माया श्रीर जहाँ माया तहाँ ब्रह्म है। दोनों ऐसे संबद्ध हैं जैसे देह श्रीर उस की छाया। यदि इसे कोई दूर करना चाहे तो वह कभी अलग नहीं होती। पर जैसं नीचे लेटने पर छाया श्रंग से बिल्कुल एक रूप होती है उसी प्रकार इश्वर की पूर्णतया शरण जाने से ही इस माया का लो। हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी कुछ भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं त्राती। विचारों के प्रयत्न तो वहाँ निष्फल ही होते हैं। मनुष्य जितना ऊँचा होता है उतनी ही यह माया बढ़ती जाता है, श्रीर वह जितना नम्र होता है, उतना ही वह भी कम होती जाती हैं।" वस, इसी मनःस्थिति का नाम शरखागति है।

तुकाराम जी के मत से भक्ति के लिए कर्म तथा ज्ञान दोनों की आवश्यकता थोड़ी-थोड़ी अवश्य है। पर इन कर्म तथा ज्ञान शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। 'कर्म' शब्द से यज्ञ-यागादि वेदविदित्त कर्म का लच्य नहीं है पर कर्तव्य पालन, ईश्वर-सेवन, एकादशी-व्रतोपवास, पंढरपुर की वारी और दान ये कर्म विहित हैं। परंतु ये सब कर्म अनासक्ति-पूर्वक अर्थात् उन के फल की इच्छा न रखते हुए करने चाहिये। इन कर्मों के आवर्ष से चित्त-शुद्धि होती है। कर्तव्य-पालन के विषय में आप कहते हैं—''स्वामि-कार्य, गुरु-मिक्त, पित्राज्ञा-पालन, पति-सेवा इत्यादि

भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का पालन यही विष्णु पूजन है। सत्य-वचन श्रीर पर-दुःख से दुःखित होना वड़े महत्व का है, श्रीर श्रद्धा-पूर्वक प्रयव कर के उस से इच्टफल-प्राप्ति कर लेना, यही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है।" इन कमों से चित्त-शुद्धि होने के बाद मनुष्य को ज्ञान-प्राप्त होती है। 'ज्ञान' शब्द का अर्थ श्री तुकाराम जी के मत से अपने को पहिचानना, अर्थात् जीव-सृष्टि में और जड़-सृष्टि में जो चैतन्य खेल रहा है, वही अपनी देह में है, इस बात को पहिचानना है। अनासक कर्म श्रीर जोवशिव तत्व ज्ञान के बाद मनुष्य के चित्त में मगवद्भक्ति उत्पन्न होती है। इस भक्ति का प्रधान लच्च शरणागति है। इस मनःस्थित के लिए त्रात्म-समर्पण की ऋत्यंत ब्रावश्यकता है। मेरे किये कुछ नहीं होता । जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है । वह अनायों का नाथ और पतितों का पायन है। वह कैसे भी पापी का उदार कर सकता है। संसार में सुख नहीं पर दुःख ही दुःख भरे हुए हैं। इन दु:खों से छुटकारा पाने का एक मात्र मार्ग ईश्वर पर मार डाल उस की शरण जाना है।' इसी शरणागत में सुख है।' ईश्वर मेरा उद्धार करने वाला है' यह दृढ़ श्रद्धा ही मको को सब प्रकार की भीतियाँ से निर्भय कर देती है। अर्थात् भक्त को ईश्वर की प्रार्थना करने के सिवाय ख्रौर कुछ काम नहीं रहता। ईश्वर का पूजन, उसी का स्मरस, उसी के गुणों का कार्तन और उसी का दर्शन, भक्त का प्रधान कर्तव्य कर्म हो जाता है। श्रोतुकाराम महाराज जी ने अनासक कर्म कैसे किए, तथा उन्हें ईश्वर ज्ञान कैसे हुन्ना, इत्यादि बाते पूर्व परिच्छेदों में दिखलाई जा चुकी हैं। अब केवल ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होने पर श्राप ने नाम-स्मरण कीर्तन तथा पंढरी की वारी के विषय में जो कुछ लिखा है. उसे ही देखना है।

महाराष्ट्र के भागवत-वर्म का कार्य पूर्व-परिच्छेदों में दिया ही है । इस धर्म का प्रसार होने के पूर्व ईश्वरोपासना का कार्य बाह्यसादि लोगों तथा संस्कृत-भाषा के द्वारा ही होता या। ज्ञानेश्वर तथा एकनाय प्रभृति

संतों ने भगवद्गीता, रामायण तथा भागवत इत्यादि ग्रंथों पर प्राकृत-आषा में टीका लिख कर संस्कृत-भाषा न जानने वाले लोगों के लिए श्रात्म-श्रान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फिर भी इन ग्रंथों दारा शिच्चित लोगों की ही ज्ञान-त्मलसा तथा मुक्ति-पिपासा शांत हो सकती थी। ऋशिक्ति कृषकों के सामान्य जनों के लिये ये प्रथ भी दुनोंध ही चे। इन की काव्य पूर्ण भाषा, उन में प्रतिपादित वेदांतादि शास्त्रों के सिद्धांत, इन लोगों की प्रहर्ण-शक्ति के बाहर ही थे। इन में नामदेव पश्चित भक्तों के भक्तिरस में सने हुए चुटकुत्ते स्रमंग ही स्रधिक प्रिय थे। अवरा, कीर्तन, नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम-स्मरण का भी एक प्रकार था। परंतु इस नाम-मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा ही उपदेश दिया जाता था। वे गुरु प्रायः 'वर्णानां ब्राह्माणो गुरुः, वच-नानुसार प्रायः ब्राह्मण्-जाति के ही रहते थे। इस लिए संस्कृतज्ञ की हिंट से यद्यपि ब्राह्मणों का महत्व कम हुन्ना तथापि इस गुरुत्व की हिंद्र से चढ़ा ही रहा था। श्रीतुकाराम मद्दाराज के उपदेश का परिगाम यह हुन्रा कि इस 'गुरुडम' के बंघन से सामान्य लोग छ्रूटने लगे । नामधारी गुरुबुव पर आप ने ख़ूब ही फटकारें लगाई है। यहाँ तक कहने को कम नहीं किया कि "गुरु-गुरु कह कर श्रपने चारों श्रोर शिष्यों का भार जमाने वाले लोग 'गुर्गुरु' करने वाले कुत्तों से हैं। फर्क़ यही हैं कि इन के चार पैर श्रौर पूँछ नहीं हैं। पर-स्त्री श्रौर मदापान के बाँट का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दत्त-चित्त हैं।"

श्रीतुकाराम महाराज ने नाम-स्मरण की मीमांसा बड़ी श्रव्छी रीति से की है। श्राप का कथन है कि यदि परमात्मा निर्मुण निराकार है श्रीर यदि माया नाम रूपात्मक है, तो ईश्वर का स्मरण किसी नाम-रूप से क्यों न हो, वह मायाच्छादित ही है। श्रर्थात् इस नामरूप को ऐसा महत्व नहीं, जिस के लिए गुरु की श्रावश्यकता हो। श्रीर यदि हो भी तो माया के-से फूठ-पूठ स्वप्न में भी वह मिल सकता है। उस के लिए किसी ढोंगी गुरु के पास जाने की श्रावश्यकता नहीं। ईश्वर

के नामरूपों में से किसी रूप में या किसी नाम से उस का चिंतन या स्मरण हो सकता है। नामरूप को आवश्यकता केवल चित्त की एकाग्रता करने के लिए आवश्यक है। तीर मारने के लिए जिस प्रकार किसी लच्य को सामने रख बाँदमारी का अभ्यास किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता के लिए कोई भी ईश्वर नाम पर्याप्त हो सकता है। राम, कृष्ण, हरि, केश्वव इत्यादि संस्कृत नामों से लेकर विडल, पांडुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भो नाम काम दे सकता है। केवल उस नाम की आड़ में मर्व-शिक्तमान् भक्त-वरसल ईश्वर की कल्पना आवश्यक है। जब तक यह कल्पना और श्वरणापित की मनःस्थिति विद्यमान है तब तक चाहे जिस नाम का समरण करो, फल एक-सा हो है। इती कारण नाम-समरण का माहात्म्य कडते हुए श्रीतुकाराम महाराज किसी एक नाम पर ज़ोर नहीं देते। स्वाभाविक रीति से विडल नाम उन के मुख से अधिक निकलता है, तर दूसरे नामों से उन का विगेध नहीं हैं।

नाम-स्मरण की मिक्त को श्रीतुकाराम जी जिन कारणों से महत्व देते थे या यों कहना ऋषिक ठोक होगा कि जिन कारणों को दिखा कर आप लोगों को नाम-स्मरण में प्रवृत्त कराते थे, निम्न-प्रकार के हैं। आप ने इस बात का स्वयं अनुभव कर लिया था कि नाम-स्मरण से क्या लाम होता है। एका वित्त करने के लिए इंद्रियों को स्थिर करना होता है। वाक्या जिह्हा ज्ञानेंद्रिय तथा कमेंद्रिय है और इसे वश में रखने के लिए नाम-स्मरण से उत्तम साधन कोई नहीं है। मिन्न-भिन्न रसों का आस्वाद लेने में तथा दूसरों को निंदा करने में चढ़ल इस जीम को इस नामरस का अमृत-तुल्य आस्वाद चला कर एक सा 'राम-राम' रठने में प्रवृत्त रखना ही इस पर विजय पाने का सुलम साधन है। इस अनुभव के आधार पर स्थित होने के कारण आप का उपदेश बड़ा प्रमाव डालता था। लोग इस बात को जान चुके थे कि यह उपदेश केवल जबान उठा कर की हुई बकवाद नहीं है, पर

'पहले कर पीछे, कह' वाले सद्भक्त का स्वगत अनुभव है। और इसी लिए उस उप इस का सुन कर लोग केवल मुख्य हो नहीं होते थे पर स्वयं उती प्रकार त्राचरण करने लगते थे। नाम-स्मरण की श्रेष्ठता के विषय में जो कारण श्रीतुकाराम जी महाराज ने दिए हैं उन में प्रथम है सुजभता । ईश्वर-प्राप्ति के अपनेक साधन हैं, परंतु वे सब बड़े कठिन हैं। यथा याग, वैराग्य, कर्म, भक्ति इत्यादि। पर योग के लिए चंचल मन को राकना आवश्यक है जो कि बड़ा कठिन काम है। वैराग्य के लिए वासनात्रों का त्याग करना चाहिए, जो त्रसंभव-शय ही है। देह-बुद्धि जब तक है तब तक कर्म-फल को इच्छा छूटती नहीं अर्थात् अनासक बुद्धि से कमें होता नहीं। मक्ति भी फलवता करने के लिए काम-क्रांधादकों का उकान शांत करना ज़रूरी बात है। इस प्रकार सब साधनों में कुछ न कुछ मंमट अवश्य लगे हुए हैं, जिन के कारण सामान्य जनों का साधन असाध्य हो जाते हैं। अगर इसी लिए भगवन्नाम-स्मरण ही सर्व सुलभ साधन है। श्रीतुकाराम जी महा-राज कहते हैं-- "युक्ताहार अर्थात् थोड़ा खाना श्रीर वह भी सात्वक — ऐसे साधनों की ज़रूरत नहीं। इस कलियुग में नारायण ने ईश्वर प्राप्ति का बड़ा सुलभ मार्ग दिखलाया है यह कि नाम-स्मरख करते रहो। फिर अन्य व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार त्याग की ज़रूरत नहीं, 'विभूति रमा कर' दंड धारण करना नहीं, बन में जाना नहीं, कुछ नहीं। केवल नाम-स्मरण यही सुलभ उपाय है। दूसरे सब भूठ ही मालूम पड़ते हैं। दूसरा कारण नाम-स्मरण की श्रेष्ठता का है अधिकार का अभाव। नाम-स्मरण करने का अधिकार कुछ विविद्यत विशिष्ट लोगों को ही नहीं है, जैवा कि वेद-पठन का अधि-कार केवल दिजों को ही है। वेदों का ऋर्य पाठकों को आता नहीं श्रीर दिजेतर लोगों को पाठ का भी श्रिधकार नहीं। नाम-समरण के लिए सब ोगों को अधिकार है। यहाँ न कुछ विधि है, न निषेध। स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण सबों के लिये यू साधन एक-सा है। यहाँ पद्मात किसी

प्रकार का नहीं है। तीसरा कारण यह है कि नाम-स्मरण के ऋतिरिक्त ऋन्य साधन जब चाहो तब नहीं कर सकते। पर इस साधन के लिये समय की मर्यादा नहीं। यही एक ऐसा साधन है जिस का अवलंब सदा सर्वदा कर सकते हैं। जाते-आते. उठते-बैठते, काम करते. देते-लेते. स्वाते समय और तो क्या रात्रि को शब्या पर सब प्रकार का सुम्बानुभव करते हए भी नाम-स्मरण कर सकते हैं। श्रांतिम कारण है इस माधन की निर्मयता। अन्य साधनों में यदि कुछ भल हो जाय तो कछ न कुछ अनर्थ का डर रहता है। यथा स्वर-अंश हो जाय तो वेदपाट में अन्य होता है। बिचारा इंद-शत्र केवल अगुद्ध स्वरोचार में मारा गया। मंत्र-तंत्रों में भूल हो. तो साधक प्रागल बन जावे। पर इस साधन में किसी बात का डर नहीं। अन्य साधनों के त्यदेशकों ने इस प्रकार जो-जो बातें अपने साधन की महत्ता दिस्त्वलाने के लिये प्रचलित की थीं, वे ही बार्ते नाम-स्मरण को सलम बताते दए श्रीतकाराम जी ने दोष दृष्ट से दिखलाई और नाम-स्मरण की श्रेष्ठता. सलमना, सर्वाधिकार सर्वदा आन्यरणीयता और निर्मयता इन बानों मे प्रस्थापित की।

श्रीतुकाराम जी महाराज नाम-स्मरण का उपदेश करते हुए पुराण अंथों का भरपूर आधार लेते थे। श्रजामिल, जिम ने कि अपने लड़के का नाम नारायण रक्खा था और उमी को बुलाते हुए 'नारायण, नारायण, कड़कर जिम का उद्धार हुआ था; गिणका जिन ने एक तोता पाला था और उसे सिखाते हुए 'राम राम, कुष्ण कृष्ण' कहते हुए जो मुक्त हो गई थी; नाल्मीकि, प्रव, प्रह्लाद, उपमन्य इत्यादि अनेक कथाओं के आधार पर तुकाराम जी ने हमेशा नाम-माहात्म्य स्थापित करते। एक ओर आप ऐसा प्रश्न करते कि—''मज्जनों, चमा की जिये मेरी धृष्टता को। पर यह तो बताइए कि नाम ले कर किस मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ! आप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हों तो सुक्ते बतला दी जिए।'' दूसरी ओर बड़े ठाठ के साथ कह देते थे कि—"वेद ने अनंत बातें कहीं पर एक ही अर्थ दिखलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर के यहां

निश्चित किया। सब पुराणों में एक ही मिद्धांत प्रतिपादित किया।

बह है - बिठोबा की शरण जात्रों और अपनी निष्ठा के अनुसार उस का नाम लो।" नाम-स्मरण की निंदा करनेवालों को श्रापने बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारा है। श्राप कहते हैं "जो नाम के दीव दिखलाता है, उस का दर्शन भी मैं नहीं, चाहता। उन के शब्द तो मुके विष से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की बू आती है और इसी लिए ऐसी अमंगल वाणी कानों से सुनी भी नहीं जासकती। उस की विद्या से लाभ ही क्या ? न मालूम किस पुराण के आधार पर वह बोलता है। उस के मुख की श्राड़ क्या लगाऊँ या उस की जिह्ना बंद कैसे करूँ १ सज्जन तो जीते जी उस के पास न जावेंगे । मरने पर यमद्त ही फिक्र करेंगे।" एक ब्रीर अभग में तो इन नाम निंदकों की निंदा करते हुए श्राप कह उठे कि, "इस नाम-निदक से बोलने के कारण जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं । कोई-मी प्रायश्चित्त उसे शुद्ध नहीं कर सकता। मुक्ते तो सौगंध है मेरे ईश्वर विद्वल की, जो मैं उस से बोलूँ या बात करूँ।" नाम की निंदा सुन कर श्राप की शांति का भंग हो जाता श्रीर श्राप के मुख से ऐसे कट शब्द निकलते, जिन का कुछ ठिकाना नहीं। श्रपनी खुद की निंदा सहन करना त्राप के लिए कठिन न था, पर विद्वल-नाम की निंदा श्राप से कभी न सही जाती।

नाम-स्मरण पर आप की आटल अद्धा थी। आप का दृढ़ विश्वास था कि 'हिर कहने से ही मुक्ति मिलती है। हरि कहने से ही पाप का नाश होता है। हरिस्मरण ही से सब मुख मिलते हैं। हरि-स्मरण के कारण ही इस जन्म-मरण की यातायात से मनुष्य छुटता है। तप-स्या, अनुष्ठान इत्यादि धाघनों की नाम जपनेवाले को आवश्यकता नहीं। केवल हरिहरि कहने से ही सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं, और सब प्रकार के बंधन खूट जाते हैं। यदि हरि का नाम लिया जाय, तो दूसरों की तो बात ही क्या, साचात् काल भी उस की शरण लेता

है।" श्राप के मत से तो संसार में ऐसा कोई पाप ही न था, जो नःम-स्मरण करने के बाद बाकी बच सके। नाम-स्मरण की महिमा अपरंपार है। चित्त को पकाम कर नारायण-स्मरण करने से सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। जो समकता अत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से सलभतया समम में आ जाता है। अहरूय बातें हुरूय होती हैं। जो बातें मुख से बोली नहीं जा सकतीं, ऋयांत् वाणी से भी परे रहती हैं, उन का अनुभव आने के कारण वे भी बोलने योग्य हो जाती हैं, और जिस की मेंट परम दुर्लम है, उस की भी मेंट हो जाती है। सार यह कि सब प्रकार के अलम्य लाभ नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। और तो क्या केवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के सचित कमों का तथा अभिम जन्मों में क्रियमाण कमों का सब बंध नष्ट हो जाता है, और भवरोग सम्ल दूर होता है। आविभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक, तीनों प्रकार के ताप शांत होते हैं और माया दासी हो कर उस के पैरों पड़ती है। किंबहुना, सभी प्रकार के लाभ केवल नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। केवल दृढ़-अदा श्रीर प्रेम मन में होना चाहिए। अदा का प्रभाव बड़ा भारी है। तुकाराम जी के मत से यदि हद श्रद्धा रहे तो सभी प्रकार को सिद्धियाँ नाम-स्मरण से प्राप्त हों। फल जब तक उस के डंठल पर जमा रहता है, तभी तक उस के पकने की आशा रहती है। वैसे ही जब तक श्रद्धा है, तब तक सब सिद्धियाँ प्राप्त होने की संभावना है । जिसामार्ग से जाना आरंभ किया उसी मार्ग से यदि इष्ट स्थल पर पहुँचना हो तो बीच में कुछ विम न आने देना चाहिए ! इन बीच के अअदादि आवातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। अद्धा, प्रेम श्रीर नाम-स्मर्ण इन तीन बातों का समागम होने पर श्रीर क्या चाहिए ? फिर ईश्वर के बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं उन मक्तों को खोजते-खोजते उन के घर आ पहुँचता है।

नाम-स्मरण का माहात्म्य बहुत है, पर इस में एक कमी यह है कि इस साधन का उपयोग एक-एक कर प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता

है। इस लिए सब समाज का एक ही समय एक चित्त करने के हेतु मगवद्गुणों का संकीर्तन करना बहुत उपयुक्त साधन है। गुण-संकीर्तन करने के समय यदि वक्ता प्रेम से भगवद्गुणों का अनुवाद करता हो, तो शारा का सारा श्रोतागरा एकतान एकचित्त हो ईश्वरभक्ति में मग्न हो सकता है। एवं अनेक अज्ञानी जीवों के चित्त में भगवत्येम एक ही समय पैदा करने के लिए कीर्तन की श्रपेचा श्रन्य सुलभ साधन नहीं। कीर्तन से नाम-स्मरण में श्रीर भी दृढ़ श्रद्धा होती है। उदाहरणों द्वारा मक्ति का प्रभाव मनःपटल पर श्रिधिक दृदता से पड़ता है, श्रीर कीर्तन के सार्वजनिक रंग में रँगने के पश्चात् मन एकांत में नाम-स्मरण करने को श्रिधिक चाइता है। इसी कारण श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि यह कीर्तन का सार्वजनिक सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं है। देव भी इसी लिए चाइते हैं कि इस मत्युलोक में हमें जन्म मिले । नारायण नाम-संकीर्तन कर श्रीर कीर्तन में ग्रानंत गुण का गान कर जीवन्सुक्त हे जाना यहीं पर संभाव्य है। कैकंठ के लोक इन कीर्तनकारों की राह देखते हैं, श्रीर यमलोक के निवासी इन से बहुत डरते हैं। कीर्तन में। ईश्वर के सम्मुख प्रेमामृत की घारा बहती है। तुकाराम जी ने हरि-कथा को ऊर्ध्ववाहिनी कहा है, ऋर्यात यहाँ की प्रेमधारा नीचे से ऊपर को बहती है। आरंभ में लोगों के एन में प्रेम उत्पन्न कर धीरे-बीरे वह उन के मनोविकारों को अपने वश करती है श्रीर शनै:-शनै: सब इंद्रियों को ईरवर-विषय में श्रासकत कर मनुष्य को उच्चकोटि पर पहुँचाती है श्रीर श्रंत में उसे मुक्क करती है। इसी कारण श्रीशंकर जी हमेशा नाम गुण-गान करते हैं। ऐसे कीर्तन की महिमा वर्णन करना साह्यात् ईश्वर के लिए भी अशक्य है।

कीर्तन का महत्व तुकाराम जी ने यो बखाना है। "कीर्तन में ईश्वर का ध्यान होता है। श्रन्य विषयों में श्रासक्त मन एक-दम ईश्वर की श्रोर खींचा जाता है। कीर्तन सब साधनों का श्रल कार है, श्रीर इस सी श्रिषिक पुरुष दुनिया में कहीं नहीं है। माव-मक्ति से कीर्तन कर

मन्ष्य स्वयं तो तरता ही है पर अन्य जनों को भी तारता है। \*नारायण' 'नारायण' सुलभ मंत्र का उचार लोगों के सब दोषों को जलाकर खाक कर देता है। हरि-कथा दुःख-हरण करती है, जुनों का मिनत दिलाती है, पापों का नाश करती है, दोषी लोगों का उद्धार करती है और जड़-मूड़ लोगों का समाधि-स्थित का अनुभव दिलाती है। कीर्तन में तपस्या होती है, ध्यान-धारणा सघती है और अमत-पान का त्रानंद मिलता है। कीर्तन में मंत्रों का जप होता है और कीर्तन के समय कलि-काल काँप उठता है। लोगों की तो कथा ही क्या. हरि-कथा में साजात परमेश्वर भी मुख्य हो कर समाधि-मुख्य वहीं खड़ा हो जाता है। कथा एक प्रकार का 'त्रिवेसी-संगम' है। यहाँ पर देव, भक्त और नाम तीनों का समागम होता है। यहाँ के चरण-रजःक्णों को बंदन करना सब से उत्तम है। कथा से दोशों के पहाड़ के पहाड जलने लगते हैं और इस पवित्र हरि-कथा का अवस करनेवाले नारी-नर शद हो जाते हैं। सब के सब तीर्थ यहाँ पर स्वयं पवित्र होने के लिए ब्रा पहुँचते हैं ब्रीर सारे पर्व-काल इन वैष्णवों के पैरो पड़ने के लिए यहाँ जमा होते हैं। इस की महिमा अनुषम है, किसी की भी उपमा इसे नहीं दी जा सकती। इस सख का वर्णन करने में ब्रह्म-देव भी श्रसमर्थ है।

श्रीतुकाराम महाराज के सब प्रयत्न सामान्य-जनों का । उद्घार करने के विषय में थे। नाम-स्मरण से ब्यक्ति का उद्घार हो सकता है श्रीर कीर्तन से समाज का। पर केवल छोटे-से समाज के उद्घार से श्राप के जी को संतोष न था। श्राप चाहते थे कि गाँव के गाँव, प्रांत के प्रांत, देश का देश, जँचा उठे। इस के लिए केवल कीर्तन पर्याप्त न था इन्हें भजन-कीर्तन करनेवाले सब के सब समाजों को एक ही सूत्र में अथित करना था श्रीर इस भिन्त-मार्ग के विरोधक—क्या वेद-पाठक पंडित ब्राह्मण श्रीर क्या वेद-निद्क मूर्ति-भंजक मुसलमान—लोगों को श्रपने मार्ग का बल दिखलाना था। इस प्रधान हेतु से श्राप पंडरपुर

की वारी की महत्ता समकते थे। सांधिक प्रार्थना का सामर्थ्य श्राप . खूव जानते थे। आजभी किसी बड़ी जुम्मा मसजिद में हमारे हजारों मुसलमान भाइयों को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देख या योरप के किसी बड़े गिरजावर में हजारों ख़िस्त बांघवों को एक साथ प्रार्थना करते हुए देख मन में जो गंभीरता का भाव प्रकट होता है, वह अवर्णनीय है। स्य-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है। जब एक दो नहीं, दस-बीस नहीं, सौ-दो सौ नहीं, इज़ारों लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं. तो उस बात का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता और हठात् मन में वही प्रेरणा पैदा होती है। उस विषय में कैसी भी अअदा रखने वाला हो, उस का भी चिच उन्हीं मावनात्रों से उमड़ने लगता है स्त्रौर वह स्वयं त्रपनी निज की भावनात्रों को भूल उन्हीं नई भावनात्रों के वश हो जाता है। योरप के किसी बड़े 'बालरूम' नृत्यगृह के आस-पास मज़ा देखते हुए हमारे भारतीय भाइयों को कई बार इस बात का अनुमव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक उड़ाते हुए मी जब बाजे बजने लगते हैं और हज़ारों युवक-युवितयाँ गले में हाथ डाले एक ही ताल पर नाचने लगती हैं, तब उसी नाचने के मज़ाक को भूल इन भारतीय माइयों के भी पैर उसोताल पर हिलने लगते हैं, और खड़े-खड़े ही इन का नाच शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन किसी अंग्रेज़ी पढ़े हुए फैशनेबुल बाबू साहब को श्रीकाशी-विश्वनाथ जी की दर्शन-यात्रा को ले जाइए । ज्ञानवापी के पास पहुँचने के समय तक वे अपने कपड़ों की इस्तरी बचाने के ही फ़िक में रहते हैं। पर ज्यों ज्यों भोले-भाले भाविक भक्तों की भीड़ में आप मिलते जाते हैं, खुद के पैरों से चलना ऋसंभव हो कर भीड़ के हिलोरों के साथ ही कदम आगे-पीछे उठने लगते हैं, गंगा-जल का लोटा श्रीर बेल-फूल की पुड़िया लिया हुआ दाहिना हाथ उठाए, हजारों शिवभक्तों की 'शंभो हर' की ललकारें कानों में गूँजने लगती हैं, हमारे बाबू साहव मी घीरे-घीरे अपने को भूलने लगते हैं, उन के हृदय में भी एक नई उमंग उमड़ती है, और

श्रंत में वे स्वयं भी उसी 'शंभो हर' की गर्जना में शामिल हो जाते हैं। वंढरपुर की वारी की भी ठीक यही बात है। ऋासाद श्रीर कार्तिक की शयनी श्रीर प्रबोधिनी एकादशों के दिन जब हजारों ही नहीं. लाखों लोग पंढरपर में एकत्रित होते हैं, जब जगह-जगह इन लोगों के भजन होते हैं, जब जिधर देखो उधर मदंग श्रीर काँक की श्रावाज सुनाई देती है, श्रीर जब ये सब के सब लोग 'विङल' 'विङल' कहते हुए नाचने लगते हैं. तब इस विहल शब्द का नाद केवल मनुष्यों के ही मन में नहीं, पर घरों के पत्थरों में भी गूँजने लगता है और अभाविक से अभाविक मनुष्य भी श्रपनी श्रश्रदा तथा नास्तिकता भूल कर स्वयं ही 'विहल' 'विहल' 'विद्वल' 'विद्वल' कह कर नाचने लगता है। सांधिक सामर्थ्य का यह प्रभाव थ्यान में रख कर ही श्रीतकाराम महाराज ने पंदरी की वारी का तथा पंढरी- क्रेत्र का माहात्म्य वर्णन किया है। पाठकों को भी पंढरी-माहात्म्य-विषयक अभंग इसी बात को ध्यान में रख कर पढ़ने चाहिए। पंढरपर की वारी का एक सब से बड़ा लाभ तुकाराम जी को दिखाई देता था। वह था सब इंद्रियों को एक-सा आसक्त रखना। वारी को निकलने के समय से ही विद्वल नाम की गर्जना करने के कारण और मार्ग भर विक्रल का ही भजन करने के कारण जिह्ना तो हरि नाम में श्रायक्त रहती ही है। एक ही नहीं सभी के सभी लोगों के विद्वल नामोञ्चार करने के कारण कानों को भी विवाय विद्वल नाम के और कुछ सुनाई नहीं देता है। हाथ, माँम या मुद्रंग बजाने में तत्पर रहते हैं। पंढरपुर पास आने के समय से ही नेत्र श्रीविद्वल-मंदिर का शिखर देखने में तथा वहाँ के सब स्थानों का दर्शन करने में तल्लीन रहते हैं। पैर तो एक-से श्रीविद्वल-मंदिर की ब्रोर बढते ही रहते है। सभी तरफ श्रीविष्ठल के लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूली के हारों की सुगंध आने के कारण धार्णेंद्रिय भी तुस होती हैं। संतों की भेंट लेने में तथा उन से मिलने में स्पर्श-सुख का भी श्रानंद मिलता है। एवं सब कमेंद्रिय तथा शानेंद्रिय एक ही ईश्वर-मिक में लवलीन

रहने पर यदि चित्त भी श्रीर कहीं न जा कर परमेश्वर-चिंतन में ही श्रासक हो तो श्राश्चार्य ही क्या ! इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर श्रीतुकाराम जी कहते हैं "चलो—पंढरपुर को जावें श्रीर रिक्मणी पर श्रीविडल का दर्शन करें । वहाँ पर श्रांखें तथा कान तृप्त होंगे श्रीर मन को समाधान प्राप्त होगा । सत-महतों से भेंट होगी श्रीर चंद्रभागा के रेतीते मैदान पर नाचने का श्रानंद श्रावेगा । यह चेत्र सब तीथों का श्रागार श्रीर सब सुखों का मंडार है । मैं कसम खा कर कहता हूँ कि पंढरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के फेरा में फँसने का डर ही नहीं है ।"

सब इंद्रियों को एकदम त्रामक रखने के कारण ही पंढरपुर मुक्ति पाने का अत्यत सलभ साधन था। मुक्ति क्या चीज़ है ! जहाँ पर सब सांसारिक दःखों को भूल कर चित्त एक ही ईश्वर विषय में लीन होता है, उसी अवस्था का नाम मुक्ति है। यह अवस्था सांधिक मनोवल से तथा इंद्रियों को एक ही विषय में विलीन करने से सहज में पास होती है। इसी लिए श्रीतकाराम जी ने कहा है, "हम ने तो वाणी की भीव खडी कर परब्रहा को कैंद कर लिया है। अब किसी अम की आवश्यकता नहीं। नाम-रूप की गठरी बाँध कर एक-एक को अलग फेंक दिवा है। अब रास्ते में ठहरने का कोई कारण नहीं। उदार तो श्रत्यंत सुलभता से हमारे हाथ श्रा गया है। एक पंढरपुर की वारी करने के बाद फिर भिन्न-भिन्न कर्मा के ग्राचरण की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। कोई तपस्या करे या कोई धूनी रमावे। किसी को आलम-स्थिति प्राप्त हो या कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति को श्रेष्ठ करे। सच्चे हरिदास इन सब दंगों की निंदा ही करते हैं। वे इन मागी का अवलंब कदापि न करेंगे। सब को छोड़ पंढरपुर के आँगन में प्रेम से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि अगर लगे हाथ कहीं अभिमान भाग जाता हो तो वह पंढरपुर के सिवाय श्रन्यत्र कहीं नहीं। दृष्ट से दुष्ट मनुष्य भी यहाँ आकर पसीज उठता है। उस के भी नेत्रों से

प्रेमाश्र-धाराएँ बहती हैं, श्रीर शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के 'गोपालकाला' के प्रसाद में मेदभाव ढूँढ़ने को भी नहीं बचता। पंढरपुर श्राने पर फिर न तो कोई इतिहास-पुराण पढ़ने की श्रावश्यकता है, न न्याय वेदांतादि शास्त्रों के घटपटादि शब्दों के खटपट की। एक हाथ में काँक श्रीर एक हाथ में पताका लो श्रीर श्रीविडल के गुण गाते हुए पंढरपुर को जाश्रो। बड़े भाग्य से इस मनुष्य-देह की प्राप्त हुई है। एक बार पढरपुराधीश्वर विडल का दर्शन करो श्रीर चंद्रभागः तीर पर प्रेम से नाचो। फिर देखों तो सही जन्म भर की पीड़ा कैसे नष्ट होती है। जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सब बृज् हरा-भरा होता है उसी प्रकार पंढरी की वारी करने से बाक्की सब साधन श्रामाय सी साथते हैं। सब साधनों के इस राजा को वश में करने के बाद फिर उस की प्रजा तो विना कष्ट किए ही श्रपने वश होती है। इस लिए श्रान्य साधनों का श्रवलंब न कर एक पंढरपुर की वारी करो श्रीर मुक्ति को शप्त कर लो।"

श्रीतुकाराम जी कभी-कभी बड़े प्रेम में आकर न्याज-स्तुति की रीति से भी श्रीविद्यल का वर्णन करते हैं। आप कहते हैं' भाइयो, सँमला । पंढरपुर का भूत बड़ा ज़बरदस्त है। आने-जानेवाले लोगों को यह पछाड़ता है। वहाँ कभी न जाओ। जो एक बार वहाँ गया, वह फिर वहाँ से वापस न आया। तुकाराम स्वयं एक बार जो पंढरपुर का गया है, अब वहाँ से लौट ही नहीं सकता। "और एकाधानम्ना देखिये। तुकाराम कहते हैं—" भाइओं चलो। इस पंढरपुर में एक बड़ा बदमाश आया है। उस के हांथों में प्रेम-पाश है। सब दुनिया को वह फँसाता है और अपने पीछे लींचता ले जाता है। हाथ कमर पर रख देखते-देखते अपनी नज़र से लोगों की सुध-जुध अला देता है। बैकुं असे पंढरपुर को यह इसी लिये आया है। इस चोर को पंडलोक ने अपने यहाँ उहरने को स्थान दिया है। आओ, हम सब चले और हसे भली-भाँति पकड़ रक्खें।, यह हुई व्याजोक्ति की बात। सचसुच पंढरपुर की

महिमा बखानते हुए आप इसे बैकुंठ से भी बढ़ कर बताते थे-" वैकुठ तो केवल वैकुठ ही है पर पंढरपुर है भू-वैकुठ अर्थात एक अन्तर से अधिक है। बैकुंठ की बड़ाई तभी तक है, जब तक पंढरी न देखी हो। पढरपर में तो मीच सिद्धि घर-घर फेरी लगाती है। कथा-पुराख के समय एक-सा नामधोष होता है। स्त्रियाँ भी पीसतीं, कूटतीं, घर के काम करतीं पांडुरंग के गीत गाती हैं। दुःख खोजता भी कोई पंढरपुर जाने तो उस के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को ज्ञानी पुरुष से भी बढ़ कर भोला-भाला भक्त ऋषिक प्रिय है। थकावट या धवराइट के बदले यहाँ प्रेम मिलता है श्रीर नुकसान उठा कर लाम पहुँचता है। सब भक्तों का विश्रांति स्थान श्रीविद्यल खड़ा-खड़ा भक्तों को पुकार रहा है। हाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के मख में वह देता है स्त्रीर कमर बाँध कर इस भव-सागर से उन्हें पार उतारता है।" ऐसे क्रपासिंधु, दीनबंधु, सुखनिधान, भगवान पढरपुराधीश्वर पांडुरंग की यात्रा, उस के गुणों का संकीर्तन और उसी का नाम-स्मरण करते-करते श्रीतुकाराम महाराज ने अपना जीवन व्यातीत किया श्रीर स्वयं कृतार्थ हो अपने उपदेशामृत से लाखों लोगों को कृतार्थ किया। त्राज भी उसी अभगवासी का रसभरा अमृतपान कर लोग कृतार्थं होते हैं और आगे भी होते रहेंगे।

## पंचदश परिच्छेद: तुकाराम जी की हिंदी कविता

मराठी भाषा बोलनेवाले तथा लिखनेवाले सभी कवियों ने प्रायः हिंदी में थोड़ी बहत रचना कर हिंदी को अपनाया है। सब से पहिले जिस स्त्री-कवि ने हिंदी कविता किया, या यों कहना अधिक उचित होगा कि जिस स्त्री-कवि की सब से प्राचीन कविता उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र-संत ज्ञानेश्वर की बहिन मुक्तावाई है। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर प्रभृति भाई जो महाराष्ट्र भागवत संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक समके जाते हैं. वे तो महात्मा गोरखनाथ की ही शिष्य-परंपरा के थे। वे हिंदी से परिचित थे और उन की रची थोड़ी-बहुत हिंदी कविता पाई भी जाती है। नामदेव ने तो हिंदी में अनेक पद बनाए, जिन में से कई सिक्ख लोगों के अंथ-साहब में समाविष्ट हैं। नामदेव जी के समकालीन अनेक महाराष्ट संत थे। उन में से हर एक की थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। नामदेव जी के पश्चात् तो मुखलमानों का महाराष्ट्र में खूब ही दौर-दौरा रहा है। अर्थात हिंदी से लोग अधिकाधिक परिचित होते रहे। मसलमानों की फ़्रीज में हिंदी बोलने वाले ही प्रायः रहते थे, जिस के कारण जहाँ-जहाँ ये फ्रोज़ें जाती और उन का सरकर महीनों पड़ा रहता. वहाँ वहाँ हिंदुस्तानी भाषा की भी बोल-चाल ऋषिक प्रमाण में होती। इस के बाद तो मसलमानों के राज्य ही महाराष्ट्र में थे। ऋर्थात् हिंदुस्तानी को राजभाषा का ही महत्व प्राप्त था। इन सब कारणों से हर एक कवि जो यह चाहता या कि 'मेरी कविता महाराष्ट्र के बाहर भी समकी जावें और महाराष्ट्र के भी सभी लोग समर्कें, वह हिंदी में अवश्य कुछ लिखता । श्रीतकाराम जी भी इस सामान्य-नियम के ऋषवाद न ये। उन की भी थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। आप की कविता पर सामान्य विचार गत-परिच्छेदों में हो चुका है। पर जब तक कि आप की हिंदी कविता का विचार न किया जावे, तब तक वह विचार

श्रधूरा ही रह जावेगा। फिर भी हिंदी-भाषा में लिखे हुए इस ग्रंथ में तो वह विचार न करना श्रपरिहार्य ही था। इसी हेतु इस श्रंतिम परिच्छेद में श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी कविता पर विचार करना है।

सब से पहले श्रीतुकाराम जी ने कृष्ण-लीला पर श्रमंग रचे।
श्रीकृष्ण जी के बाल-चरित्र में उन का गोपालों के साथ खेलना तथा
गोपियों के साथ कीड़ाकरना प्रसिद्ध ही है। सभी भगवद्भक्त श्रौर विशेषतः
भागवत -संप्रदाय के भगवद्भक्त गोपियों के प्रम की स्तुति करते हैं।
महाराष्ट्र भागवत संतों की भी बहुत-सी कविता इस गोपी-प्रेम से भरी
है। यह सब कविता वारकरी-परंपरा में 'गवालम' नाम से प्रसिद्ध है।
हर एक महाराष्ट्र संत की 'गवालन' शीर्षक कविता भजनी लोग गाया
करते हैं। इस कविता में प्राय: गोपियों की उक्तियाँ रहती हैं। तुकाराम
जी के 'मवालन' शीर्षक तीन श्रमंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं।

( ° 8 ° )

मैं भूली घर जानी बाट।

गोरत बेचन आयें हाट ॥१॥
कान्हा रे मन मोहन लाल।

सब ही विसरूँ देखें गोगाल ॥२॥
कांहां पग डारूँ देख आनेरा।
देखें तो सब बोहिन बेरा॥३॥
हुं तो थिकत भैर तुका।
भागा रेसब मन का घोका ॥४॥
( २ )

हरि बिन रहियान जाए जिहिरा। कब की थाड़ी देखें राहा॥१॥ क्या मेरे लाल कवन जुकी भई। क्या मोहिपासिती बेर लगाई॥२॥ कोई सखी हिर जावे बुलवान ।
बारहि डारूँ उस पर ये तन ॥ ३॥
तुका प्रभु कब देख पाऊँ।
पासी ब्राऊँ फेर न जाऊँ॥ ४॥
(३)

भलो नंद जी को डिकरो । लाज राखी लीन हमारो ॥ १॥ अप्रागल अप्राबो देव जी कान्हा। मैं घर छोड़ी आर्थे न्हाना॥ २॥

उन मुं कलना न ब्हेतो भला।

खसम ऋहंकार दादुला ॥३॥ तुका प्रभु परवल हरी। छपी ऋषयें हं जगाथी न्यारी ॥४॥

इन से श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी की थोड़ी-बहुत कल्पना हो सकती है। इस हिंदी पर मराठी तथा गुजराती की छाप साफ़-साफ़ नज़र श्राती है। घर जानी का अर्थ घर जानेवाली है। महाराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है—'मनमानी घरजानी,' जिस से यह शब्द-प्रचार लिया हुआ है। बाट शब्द मराठा है। इस का अर्थ है राह। तुकारामजी की किवाओं के एकाशंत रूप कई बार आते हैं। जैसे आयें, देखें इत्यादि। कभी कभी इन का अर्थ आयो हूँ, देखती हूँ, होता है। तो कभी-कभी आऊं, देखें, इत्यादि आयों में भी ये रूप प्रयुक्त होते हैं। पहली गवालन की तीसरी कविता में जो 'अनेरा' शब्द है, वह 'अवेरा' का अपभ्रष्ट रूप है। 'हिन' प्रत्यय तृतीया विभक्ति का द्योतक है और प्रायः ये, वो इत्यादि मुलस्यों में ही लगाया जाता है, 'हूँ' 'हों' की जगह अर्थात् उत्तम पुरुष एक बचनी सर्वनाम का रूप है और 'र' संबोध-नार्थक है। कबीरदास जी का एक पर हिंदी मको में प्रचालत है 'तिरा' मेरा जियरा,। इसी से 'जियरा' शब्द लेकर उस का भूतरूप 'जिहिरा'

अयुक्त किया है। दूसरी गवालन के अंत्यपद में 'पाऊँ शब्द 'पाँव' का रूप है। पासी का ऋर्य है पास । तीसरी गवालन पर गुजराती छाप साफ-साफ़ नज़र त्राती है। नरसी मेहता के-से गुजराती भक्त-कवियों के कवित्त महाराष्ट्र भर में प्रचलित थे जिन का यह प्रभाव है। डीकरो अर्थात् बालक, आगल अर्थात् पहले, न्हाना अर्थात् बच्चा ये गुजराती शब्द साफ ही हैं। 'कलना' यह सममने के अर्थ की मराठी किया है। दादला शब्द भी मराठी है जिस का अर्थ है पति । परवल का अर्थ अबल स्पष्ट ही है। तुकाराम जी की भाषा में और भी एक विशेषता पाई जाती हैं। मराठी में शब्दों को विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व एक विशिष्ट रूप दिया जाता है, जिसे सामान्यरूप कहते हैं। इस में ऋंत्य इस्व स्वर दीर्घ किया जाता है। हिंदी विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व कभी-कभी तुकाराम जी की भाषा में यह रूप पाया जाता है। जैसे जगाथी ऋर्यात् जग से । यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव है । इसी तीसरी गंवालन में ऋहंकार पर जो पती का रूपक रचा है उस से यह कल्पना हो सकती है कि तत्कालीन भागवत लोग गोपीक्रण्य-भक्ति की श्रोर किस दृष्टि से देखते थे। सास, पति, देवर इत्यादि मनोमाव तथा वासनात्रों के वश में रहनेवाली मनुष्य की चित्तवृत्ति गोपी है। जब एक बार इसे हरि चरखों का प्रेम तथा समागम प्राप्त होता है, तो फिर बह न उसे छोड़ना चाहती है, न उन के वंश में रहने की इच्छा करती है। वह फिर इन सबों को तुच्छ मानने लगती है। जरा मौका मिला कि भागी वह श्रीकृष्ण जी से मिलने के लिए श्रीर वहीं पर रममासा होने के लिए । भागवतों के गवालन शीर्षक सब कविताओं का सार यही हैं। केवल भिन्न-भिन्न रूपकों में वह दिखलाया जाता है।

श्रीतुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र देश में मुंसलमानी पंथ के कई संप्रदाय कै। ये भिन्न प्रकार के पंथ श्रपनी श्रपनी विशिष्ट रीति से लोगों को तंग करते ये। इन लोगों को ध्यान में रख कर तुकाराम जी जी श्रपनी फुटकर कविताओं में कुछ हिंदी श्रमंग लिखे हैं। हिंदू-धर्म के

संप्रदाय तथा पंथों के लोगों पर फटकार उड़ाने के लिए जैसे मराठी में कितता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए ये कितताएँ लिखी गई हैं। इन पंथों में से एक का नाम 'दरवेस' था। घर-घर अल्ला के नाम से फेरी करते हुए ये लोग भीख माँगते थे। तुकाराम जी का 'दरवेस' अभंग यों है।

श्रल्ला करे सो होय वावा, करतार का सिरताज। गाऊ बछरे तिसे चलावे, यारी बाघोन सात ॥१॥ ख्याल मेरा साहेब का बाबा, हुआ करतार। व्हाँतें आए चढ़े पीठ, आए हुआ असवार॥२॥ जिकिर करो श्रल्ला की बाबा, सबल्यां अंदर भेस। कहे तुका जो नर बुके, सोहि भया दरवेस ॥३॥

इस अभंग में अल्ला अर्थात् परमेश्वर की पहलें शक्ति दिखलाई है। वह सब कत्तांओं में अेष्ठ है। ऐसा कि गाय, बळुड़े इत्यादिकों की भी बाब के साथ दोस्ती चलाता है। बाबोन अर्थात वादों के और तिसे अर्थात तिन से। मेरे ईश्वर की भक्ति ऐसी प्रमाव-शालिनी है कि वह उत्पर लिखी हुई वारी (दोस्ती) पर ही नहीं उहरती तो वहाँ से आगे पीठ पर चढ़ सबयं ही सबार होती है। बाबा, उस अल्ला की बात करें, जिस ने सबों के अंदर भेख लिया है, अर्थात् जो सभी वाह्य आकारों के अंतर्गत है। जो इस बात को जानता है वहीं दर असल दरवेस है। घट-घट में मेरे हुंए ईश्वर की बातें कैसी खूबी के साथ दिखलाई है।

एक दूसरे प्रकार के फ़कीर 'मलंग' ये। ये कपड़ा बिद्धा कर लोगों के पर जा कर बैठते और अपने पास के पास फ़ैंक कर उन दाँवों से लोगों का भविष्य बतलाते। आँखें मिचा-मिचा कर लोगों को अपना कहना समकाते और उन्हें ठगते। ऐसे लोगों की आँखें खोलने के लिए तुकाराम जी कहते हैं।— नज़र करे सोहि जिंके बाबा, दुरथी तमासा देख। लकड़ी फाँसा ले कर बैठा, ऋगगले ठकण भेख ॥१॥ काहे भूल एक देखत। ऋाँसों मारत ढांग बाज़ार॥२॥ दमरी चमरी जो नर सुला। सो त ऋाधो हि लत खाय॥३॥ नहिं बुलावत किसे बाबा, ऋगाहि मत जाय। कहे तुका उस ऋगसके संग, फिर-फिर गोते खाय॥४॥

इस अभंग में 'जिंकना' यह मराठी किया 'जीतना' अर्थ में आई है। दुरथी अर्थात् दूर से और ठकण अर्थात् ठगने को। दमरी चमरी की जोड़ी कनक-कामिनी के अर्थ में प्रयुक्त है और इस जोड़ी की पकड़ में फँसा पुरुष आगे लातें ही खाता है। अगर कोई न बुलावे तो खुद हो कर वहाँ न जाना चाहिए। नहीं तो इस आशा के संग में बार-बार गोते ही लाने पड़ेंगे।

वकाराम जी के एक हिंदी अभग का नाम है, 'डोईफोड़ा' अर्थात् 'सिरफोड़ा'। वह है:—

तन मंज्याय ते बुरा, जिकीर ते करे।
सीर काटे कर कुटे, ताहाँ सब डरे॥१॥
ताहाँ एक नुही, ताहाँ एक तुही।
ताहाँ एक नुही, ताहाँ एक तुही।
ताहाँ एक तुही रे, वाबा हम तुम नहीं॥२॥
दिदार देखो, भूले नहीं, किस पछाने कोये।
सचा नहीं पकड़ सके, मूठां मूठे रोए॥३॥
किसे कहे मेरा किन्हो, संत लिया मास।
नहीं मेलो मिले जीवना, मूठा किया नास॥४॥
सुनो माई कैसा तोही, होय तैसा होय।
बाट खाना श्रल्ला कहना, एक बार तो होय॥५॥
भला लिया मेख मुंदे, श्रपना नफा देख।
कहे तुका सो ही सखा, हाक श्रह्ला एक॥६॥

ये िस्फोड़े अपने शरीर को (तन को) अनेक प्रकार से कच्ट देते ( भंजाते ) थे। जहाँ-कहीं भीख माँगने जाते, िस् फोड़ते, छाती पीटते और इस प्रकार लोगों को तंग कर इराते और भीख देने के लिए मज़बूर करते। तुकाराम जी कहते हैं कि ये लोग मुंह से तो 'श्रल्ला तुही रे' 'श्रल्ला तुही रे' कहते हैं; पर यहाँ क्या सभी जगह परमेश्वर ही भरा है, हम तुम यह देत नहीं है। अर्थात् कवीरदासजी। की भाषा में कहना हो तो 'भेद नहीं अभेद हुआ है, राम भरा जग सारा।' सच्चे दिलदार आदमी को पहचानो। अगर उसे नहीं पहचाना और पकड़ा तो यह सब सिर फोड़ना, रोना, छाती कूटना व्यर्थ ही है। 'मेरा काम करो' यह किसे कहें ! जियर-तिघर संतों का केवल आमास होता है। मेरे जीवन से तो मिलाए भी किसी का जीवन नहीं मिलता। व्यर्थ सर्वनाश हो रहा है। अब जो होना होगा वह मज़े से हो, जो कुछ मिले, वह बाँट खाना चाहिए और अल्ला का नाम लेना चाहिए। जो कोई अल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त है; बाक्की सब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सिर मुड़ा कर मेख बना लिया है।

एक श्रीर प्रकार के ठग लोग उन दिनों महाराष्ट्र में थे। ये श्रपने को हकोम या वैद कहते श्रीर श्रपनी दवा दारू की ग्रोलियाँ दे कर लोगों को फँवाते। इन पर भी तुकाराम जी की एक कविता 'वैदगोली' नाम की है। उस के श्रारंभ में ही श्राप कहते हैं।

श्रल्ला देवे श्रल्ला दिलावे। श्रल्ला दारू, श्रल्ला खिलावे। श्रल्ला विगर नहि कोय। श्रल्ला करें सोई होय ॥१॥ श्रव श्राप श्रपने खुद को बैद समझ कर श्रपनी गोली खेने वाले को कहते हैं।—

मर्द होये वो खड़ा फिर । नामर्द कूं नहीं घीर । आप ने दिलकूं करना मुखी। तिन दान की क्या खुमासी।।र॥ जिसे अपने दिल को खुश करना है, उसे पैसे की खुमासी ब्रयीत् परवाह है ! श्रव श्राप की बनाई हुई गोलियों की भी थोड़ी तारीफ सुनिए—

सव रसों का किया मार । भजन गोली एकहि सार । ईमान तो सबहीं सखा । थोड़ी तो भी ले कर खा ॥ ३॥

यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की फ़र्ज़ीहत होती है। इस का वर्णन करते समय तुकाराम जी अपने स्वभावानुसार जैसा कि हम पीछे कह आए हैं, प्राम्य-भाषा का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं।—

सब ज्वानी निकल जाबे। पीछे गधड़ा मट्टी खावे।
गाँव ढाल सो क्या लेवे। इगवनी भरी नहीं घोए।।४॥
गधड़ा, गाँव ढाल, हगवनी तीनों मराठी शब्द हैं। इन के ऋर्थं
अनुक्रम से हैं गधा, बेवक्फ़, लिवियल, तथा अपनी ही विष्टा से भरे
हुए कपड़े। हैरानी से आप कहते हैं कि जवानी में ही ये दवा खानी
साहिए।

मेरी दारू जिन्हें खाया। दिदार दरगा सो ही पाया।
तल्हें मुंढी वाल जाने। निगारी सोनें क्या लेने ॥॥
जिस ने ये दारू खाई नहीं 'दिलदार दरगा' अर्थात ईश्वर का
स्थान पा सकता है और जो नेगारी तल्हे यानी नीचे सिर कर सो रहता
है, वह क्या लाभ ले सकता है ? इस दारू की कुछ क्रीमत नहीं।
तुकाराम जी कहते हैं।—

बजार का बूके भाव। वोहि पुत्रता आवे ठाव। फुकट बाँटूँ कहे तुका। लेवे सोहि लें सखा॥

बाजार भाव जो समझता है वही मकान पर पूछता हुआ आ पहुँचता है। पर तुकाराम जी कहते हैं कि मैं तो मुफ्त बाँट रहा हूँ, जो कोई इसे ले वही मेरा मित्र है।

'मुंदा' नाम के श्रीर भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर उस समय महाराष्ट्र में फैले थे। हाथ में एकतारा श्रीर काँक के कर थे भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चपतें लगाते और नशे के ज़ोर चिल्ला-चिल्ला-कर भीख माँगते। इन पर तुकाराम जी के तीन अभंग हैं।

## ( १ )

सँमाल यारा ऊपर तले दोनों मार की चोट।
नज़र करें सोहि राखें पस्वा जाने लूट॥१॥
प्यार खुदाई २ प्यार खुदाई, प्यार खुदाई।
प्यार खुदाई रे बाबा, जिकीर खुदाई ॥२॥
उड़े कुड़े उंग नचाने, आगल भूलन प्यार।
लडवड खडवड कहे कांकू , चलानत भार॥३॥
कहे तुका सुनो लोका, हम जिन्हों के सात।
मिलाने तो उसे देना, नोही चढाने हात॥४॥

r ( 🤻 ), w jer, grei

सब सँभाल म्याने लौंडे, खड़ा केऊ है गुंग।
मिद्दरथी मता हुआ, सुली पाड़ी मंग॥१॥
आपसकुं संबाल आपसकुं संबाल, मुंढे ख़ूबराख ताल।
मुथि होड़ि बोल नहीं तो, करूँगा मैं हाल॥२॥

<sup>ै</sup> पस्वा = पशु, मूर्ख ।

२ खुदाई = ईश्वर का।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कुडे = कृदे।

४। दुंग = क्ला।

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup> कां कूं = ना, ना, करना ।

६ केऊं = क्यों।

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> मादरथी मता = शराव से मस्त ।

८ मुथी = मुँइ से।

श्रावल का तो पीछे नहीं, मुदल विसर जाय।

फिरते नहीं लाज रंडी, गधे गोते खाय।। ३ ॥
जिन्हों खातर इतना होता, सो नहीं तुज बेकाम।
ऊँचा जोरो लिया तुंचा, तुंबा खुरा काम।। ४ ॥
निकल जावे चि कलजोरा, मुंढे दिदारी।
जवानी की छोड़ दे बात, फिर एकतारी।। ५ ॥
कहेतुका फिसला क्का, मेरे को तो दान देख।
पकडघका गांड र गुड़बी, मार चालाऊँ श्रालेख।। ६ ॥
(३)
श्रावल नाम श्रलला बड़ा, लेते भूल ना जाये।

श्रावल नाम श्रल्ला बड़ा, लेते भूल ना जाये।
इलाम त्या कालज उपर, तोहि तुंब बजाये॥ १॥
श्रल्ला एक तूं, नबी एक तूं
काटते सिर पाँवों हात नहीं जीव डराए।
श्रागजे देखो, पीछे बूमो, श्रापे हुजूर श्राए॥ २॥
सब सबरी नचाव म्याने, खड़ा श्रपने सात।
हात पाँवो रखते जवाब, नहीं श्रागली बात॥ ३॥
सुनो भाई बजार नहीं, सबिह नर चलावे।
नन्दा बड़ा नहीं कोबे, एक ठौर मिलावे॥ ४॥
एकतार नहीं प्यार, जीवन की श्रास ।
कहे तुका सोहि मुंदा, राख लिया पाँएन पास॥ ५॥
बिलहारी उस मुख की, जिस ते निकसे राम॥ ६॥

१ विसर = भूल।

२ जोरो = ज़रे से।

s चि=ही ( निश्चय-बोधक ) I

<sup>\*</sup> गांड गुड घी = पीछे से कूले पर घुटना जोर से मारना।

<sup>&</sup>quot; अगर उस (कालज) हृदय के ऊपर (इलाम) विश्वास हो तोहि तंबूरा या एकमारी बजाओ।

ह सबरी = सबों की ।

जीवित की आशा यदि एकतारी पर नहीं तो (ईश्वर के)
 प्यार पर हो, वोही मुंदा ईश्वर अपने चरणों के पास रखता है।

कबीरदास जी के दोहरे भी तुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में भली-माँति प्रचलित थे। इन्हीं दोहरों का अनुकरण कर तुकाराम जी ने भी कुछ दोहरे बनाए। हिंदी दोहरों की दृष्टि से इन में छुंदोभंग तो पद-पद पर है। पर तुकाराम जी की अभंग कितता को किसी भंग का डर ही न था। इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए।

> तुका बस्तर विचारा क्या करे, श्रांतर भगवान होय । भीतर मैला कब मिटे रे मन, मरे ऊपर घोय ॥ १ ॥ राम राम कह रे मन, श्रीर सुं नहिं काज । बहुत उतारे पार श्रागे, राखि तुका की लाज ॥ २॥ लोभी के चित धन बैठे कामिनि के चित काम। माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम ॥ ३॥ तुका राम बहु मीठा रे, भर राखूं शरीर । तन की करूं नाव री, उतारूँ पैल तीर ॥ ४ ॥ संनत पन्हयां ले खडा, रहूँ ठाकुरद्वार। चलता पाछे हूँ फिरो, रच उडत लेउं सिर ॥ ॥ तुका बड़ो न मानूं, जिस पास बहु दाम । बलिहारी उस मुख की, जिस ते निकसे राम ॥ ६ ॥ राम कहे सो मुख मलारे, खाए खीर खांड । हरि बिन मुख मों धूलपरी, क्या जनी उस राह ॥ ७ ॥ राम कहे सो मुख भला रे, बिन राम से बीख?। श्राव न जानू रमते बेरा<sup>3</sup>,जब काल लगावे सीख ॥ ८॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> तारीव । २ जुइर, विष । <sup>3</sup> समय ।

कहे तुका तु सबदा बेचुं, लेवे केतन शहर। मीठा साधु संत जन रे, मूरख के सिर मार ॥ ६॥ तुका दास तिनकारे, राम मजन नित त्र्यास | क्या विचारे पंडित करो रे, इात पसारे ऋास ॥१०॥ प्रीत रामसुं, तैसी मीठी राख। पतंग जाय दीप पररे, करे तन की खाक।। ११।। कहे तुका जग भुला रे, कह्या न मानत कोय। हात परे जब काल के, मारत फोरत डोय<sup>२</sup> ॥१२॥ तुका सुरा<sup>3</sup>नहिं शबद का, ४ जहाँ कमाई न होय। चोट सहे घनकीरे, हिरा नीबरे<sup>ष</sup> तोय ॥१३॥ तुका सुरा बहुत कहावे, लडन विरला कोय। एक पावे ऊँच पदवी, एक खौरां जोय ॥१४॥ तुका मार्या पेट का श्रीर न जाने कोय। जपता कछु राम नाम, हरि भगत की सीय ॥१५॥ तुका सज्जन तिनसुं कहिए, जिनथी प्रेम दुनाय । दुर्जन तेरा मुख काला, थीता प्रम घटाय ॥१६॥ फाफर सोही श्राप न बुक्के, श्राला दुनिया भर। कहे तुका सुनो रे भाई, हिरदा जिन्ह का कठोर ॥१७॥ मीस्त <sup>9</sup> न पार्वे मालयी, पढ़िया लोक रिकाय। नीचा जेथे कमतरीन, सोही सो फल खाय ॥१८॥ फल पाया तो सुख भया, किन्द्रसु न करे विवाद। बान न देखें मिरगा, " चित्त मिलाया नाद ॥१६॥

<sup>ै</sup>कितने । विसर । अग्रास्त्र । अग्राब्दों का । अपहिचाना जाता है । दियान । अवस्थान । अवस

तुकादास राम का, मन में एकहि भाव। तो न पालटू श्रावे, येही तन जाय ॥२०॥ तुका रामसं चित बाँध राखं, तैसा आपनी हात । वेतु बछरा छोर जावे, प्रेम**्न** छूटे सात ॥२१॥ चित सं चित जब मिले, तब तन थंडा होय। तुका मिलना जिन्ह सुं, ऐसा बिरला कोय ॥२२॥ चित्त मिले तो सब मिले, नहिं तो फुकट संग। पानी पथर एक ही ठोर, कोर न भीजे अंग ॥२३॥ तका संगत तिन से कहिए, जिन से सुख दुनाए। दुर्जन तेरा मू काला, थीतो प्रेम घटाए ॥२४॥ तुका मिलना तो भला, मन सूमन मिल जाय। उपर उपर माटी घासनी, उन को को न बराय ।।१९॥। तुका कुटुव छोरे रे लड़के<sup>3</sup>, जीरो सिर मुंडाय । जब ते इच्छा नहिं मुई, तब तुँ किया काय ॥१६॥ तुका इच्छा मीट नहिं तो, काहा करे चटा खाक। मथीया रगोलाडार दिया तो नहिं मिले फेरन ताक ।। २०॥ ब्रीट मेरे साइयां को, तुका चलावे पास । 🗁 🏗 सुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की आस ।।२८।। कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दारा क्या जान केते मरता, न मिटती मन की आत ॥१६॥ तुका श्रीर मिठाई क्या कहूँ, पाले विकार पिंड । राम कहावे सो भली रूखी, माखन खीर खांड ॥३०॥ इस पूर्वोक्त रचना के सिवा श्रीतुकाराम जी ने कुछ पद मी हिंदी भाषा में लिखे हैं। पर इन के विषय में सब विद्वानों का एक मत नहीं

ेब्बर्य <sup>२</sup>दोहरा नं १६ देखो । केवल एक शब्द का फ्रर्क हैं । <sup>3</sup>लड़के । <sup>४</sup>मक्खन का मथा हुआ । ेछाछ । है। कुछ-कुछ अभंग संग्रहों में न मिलने के कारण कुछ विद्वान् इन्हें चेपक मानते हैं। हिंदी की रचना थोड़ी ही होने के कारण इस बात का निर्णय करना कठिन हैं कि ये तुकाराम जी के ही रचे हुए हैं या अन्य किसी के। पर बहुत संभव हैं कि ये तुकाराम जी के ही होंगे। नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं।

(₹)

क्या गाऊं कोई सुननेवाला । देखें तो सब ही जग भूला ।।१॥ खेलों अपने रामहिं सात । जैसी वैसी करिहों मात ।।२॥ काहां से लाऊं मधुरा बानी । रीके ऐसी लोक विरानी ।।३॥ गिरिधरलाल तो भाव का भूका । राग कला नहिं जानत तुका ।।४॥

(२)

श्रापें तरे त्याकी कोन बराई । श्रीरन कूं मलो नाम घराई ॥१॥ काहे भूमि इतना भार राखे । दुहत चेनु नहिं दूघहि चाखे ॥२॥ बरछते मेघ फलते हि बिरखा । कोन काम श्रापनी उन्होति राखा ॥३॥ काहे चंदा सूरज खाने फेरा । खिन एक बैठत पानत घरा ॥४॥ काहे परिस कंचन करे घातु । नहि मोल लूटत पानत घातु ॥५॥ कहे तुका उपकारहि काज । सब कर रहिया रघुराज ॥६॥ (३)

बार-बार काहे मरत श्रभागी। बहुरि मरन से क्या तोरे भागी॥१॥ एहि तन कर ते क्या ना होय। भजन भगति करे बैकुंठ जाय ॥२॥ राम नाम मोल नहि बेचे कवरी। वोहि सब माया छुरावत सगरी॥३॥ कहें तुका मन सुं मिल राखो। राम रस जिव्हा नित वाखो॥४॥

इन पूर्वोक्त सब उदाहरखों से तुकाराम जी की हिंदी कविता का अनुमान पाठक-गसा भली-भाँति कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य-दृष्टि से इस में देखने योग्य विशेष कुछ नहीं है। इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है कि सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी की अपनाने लगे थे। यदि यही कम चलता रहता और दूसरी ही एक भाषा का भारतवर्ष की भाषाओं पर श्राक्रमण न होता, तो श्राज हिंदुस्तानी श्रालिल भारतवर्ष की भाषा हो जाती। पर काल के मन में कुछ श्रीर ही था। उस के हेर-फेर से थोड़े दिन श्रिषक लगे। पर श्रव सब विज्ञ भारतवासियों ने इस बात को मान लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में श्रपने विचार प्रकट कर सकता है, तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य है। ईश्वर की कृपा से वे भी दिन श्रव जल्दी पास श्रा रहे हैं श्रीर जिस माला का यह एक फूल है, वह भी इसी बात का द्योतक है। यदि किसी प्रांत के लोग श्रपने-श्रपने प्रांतीय विद्वान, श्रुर, संत पुरुषों का परिचय भारत भर में कराना चाहें, तो केवल इस हिंदुस्तानी भाषा के द्वारा ही यह बात संभाव्य है, श्रन्यथा नहीं।